प्रकाशक रामदुलारे त्रिपाठी सत् साहित्य प्रकाशन लक्ष्मी कुंड, वनारस

> प्रथम सस्करण करवरी '५६ चार रुपया

सुद्रक ऊषा प्रिंटिंग वक्से बनारस

### अनुक्रम

|              | प्रष्ठ                                      |
|--------------|---------------------------------------------|
| ••           | પ્ર                                         |
| •••          | १७                                          |
| •••          | ३०                                          |
| व्यक्तित्व 、 | ३७                                          |
| +            | ४७                                          |
| ***          | પૂદ્                                        |
| ••           | ६२                                          |
|              | ६८                                          |
| •••          | <b>⊏</b> १                                  |
| ••           | 93                                          |
| ••           | 23                                          |
| ान           | १०५                                         |
| •••          | ११७                                         |
| ••           | १२०                                         |
| •            | १४२                                         |
| ••           | १५४                                         |
|              | <br>व्यक्तित्व <b>\</b><br><del>\</del><br> |

## व्यापकता और गहराई•

स्रवसर देखते हैं कि पानी के सोते की तरह लेखक भी साफ होता है तो उथला कहा जाता है श्रीर गदला होता है तो गहरा। इसका ताजा नमूना यह है कि 'श्रालोचना' के संपादक स्रपने को गहरा बता रहे हैं श्रीर प्रेमचन्द को सतही। प्रेमचन्द का दोप यह है कि उन्होंने समस्याश्रों का 'सरल समाधान' दिया है। परन्तु इसी 'सरल समाधान' पर गहरे समक्ते जाने वाले उपन्यामकार जैनेन्द्र कुमार मुग्ध हैं। 'गृजन' की श्रालोचना करते हुए 'प्रेमचद की कला' शीर्धक निक्चध में वे कहते हैं—''वात को ऐसा सुलका कर कहने की श्रादत में नहीं जानता, मैंने श्रीर कहीं देखी है। वड़ी से बड़ी बात को चहुत उलक्षान के श्रावस पर ऐसे सुलका कर थोड़े से शब्दों में भगकर, इन्छ इस तरह कह जाते हैं, जैसे यह गृह, गहरी, श्रायत्यच्च वात उनके लिये नित्य-प्रति घरेलू व्यवहार की जानी-पहचानी चीन हो।...उनकी कलम सब जगह पहुँचती है; लेकिन श्रियरे से श्रीधेरे में भी वह कभी धोखा नहीं देती। वह वहां भी सरलता से श्रपना मार्ग बनाती चली जाती है। स्पष्टता के मेदान में प्रेमचंद श्रविजय हैं। उनकी वात निर्णींत, जुली, निश्चित होती है।''

श्रालोचना-सपादक जिम समाधान को 'सरल' कहते हैं वह जैनेन्द्र कुमार के श्रानुमार 'बड़ी से बड़ी बात को बहुत उलभन के श्रावसर पर सुलकाना' है। वह 'सरल' इसिलये मालूम होता है कि स्पष्ट है, निर्णात है, खुला है श्रीर निश्चित है। ऐसी सरलता तक पहुँचने में कितनी कठिनाइयों को पार करना पड़ता है, इसे जो नहीं जानते उनके लिए यह 'शॉर्टक्ट' है। बंगल में भटकने वालों की यह पुरानी शिकायत है। कदम कदम पर मंत्रणें करते हुए जिम 'होरों' ने निन्दगी का लम्बा गस्ता तय किया, उमने तो श्रपनाया 'शोर्टक्ट' श्रीर जिक्षने बठे-बिटाये श्रासमान में 'स्रल का सातवां घोड़ा' दीड़ाया उसरा रास्ता हुश्रा लम्बा! क्यों न हो? श्रासमान से धरती तक की लम्बी दृरी, मपनों का भारी बोभ श्रीर टॉग बेकार! नी दिन चले श्रटाई कोस!

'शॉर्ट कर' की शिकायन केवल मातर्वे घोड़े के सवार को ही हो, ऐसी बान नहीं है। शिकायत करने वाले छीर भी है। इनका विरोध 'सीधी रेखा' ने है। 'सीधो रेखा' से उनका मतलब है सोद्रेश्यता। साहित्य मे बहाँ सोट्देश्यता होती है, उसे वे समाव की 'सीघी छाया' या सत्य की 'सीघी रेखा' कहते हैं। यह 'सीबी रेखा' वही 'शॉर्ट फट' है, जिसका निषेध करके 'वर्तु ल श्रयवा वक्र रेखा' पर चलने की सलाह दी जाती है। 'चलइ बोंक जल वक्षगति जद्यपि सलिल समान।'

मतल न यह कि सोट्देश्यता 'शॉर्ट कर' है, इसलिए सतही साहित्य-रचना से बचने के लिए लम्बे अर्थात् अनन्त रास्ते पर निहट्देश्य यात्रा करनी चाहिए! लेकिन ये निरुद्देश्य पियक इतने सरल नहीं हैं कि अपने को स्पष्ट शब्दों में निरुद्देश्य कह दें। इनका भी उद्देश्य है श्रीर वह उद्देश्य है अन्वेत्रण—शात्मन्वेपण। यह आत्मान्वे गण वैसा हो है जैसे वच्चे कभी-कभी अपनी ही आखें मूँ दकर मां से पूछते हैं कि बताओं में कहाँ हूँ। फर्क इतना ही है कि ये बच्चे नहीं हैं। इस प्रकार निरुद्देश्यता को ही इन्होंने अपना उद्देश्य बना लिया है और भरसक इसी का प्रचार करते रहते हैं।

निरुद्दे श्यता के कार्यक्रम का पहला सूत्र यह है कि साहित्य का सम्न्य समाज से काट दिया जाय क्योंकि समाज के साथ देंधे रहने कुछ न कुछ सामाजिक कर्तव्य का वन्धन रहेगा ही। फलत 'वक रेखा' के अन्वेपक ने स्थापित किया कि "जिन कारणों से साहित्यिक प्रतिच्छाया में विद्यति उत्पन्न होती है, उनके पीछे साहित्य श्रीर सींदर्ध के अपने नियम हैं जो सामाजिक आवश्यकता के वावजूद काम करते हैं। इन नियमों की क्रियाशीलता के कारण ही साहित्य ऊँची उड़ाने मरता है श्रीर उसमें सार्वभीमिकता एव श्रेष्ठता उत्पन्न होती है।" (आलोचना ह.पृ० १४७)

साहित्य को श्रेष्ठ श्रीर सार्वभीम बनाने वाले वे 'श्रपने' नियम कीन से हैं, इसे बताने की क्या जरूरत ? यह तो उभी जानते हैं। वताने की वात तो वह है जो सबको न मालूम हो। इसिलये लोगों का भ्रम दूर करने के लिये जोर -देकर कहा गया कि साहित्य के सौंदर्य का कारण समाज नहीं है। इस विषय में फिर कोई भ्रम न रह जाय इसिलये श्रागे यह भी कह दिया गया है कि श्रालो-चना के सामने श्रसली सवाल सामाजिक यथार्य का नहीं है, विल्क उस यथार्य की विकृतियों के श्रध्ययन का है।'

इतना कहने के बाद भ्रम की गुनाइश के लिये कहाँ नगह है! बेशक 'श्रालोचना' 'यथार्थ की विकृतियों' का ही श्राच्ययन प्रस्तुत कर रही है। श्रीर

ऐसे ग्राध्ययन के लिये सामाजिक यथार्थ से जितना ही दूर रहा जाय उतना हो ग्राच्छा है! साहित्य-सौंदर्य के 'श्रापने' नियम समाज से दूर रह कर ही गढ़े जा सकते हैं ग्रीर वे गढ़े हुये नियम कैसे होते हैं उसका प्रत्यच उदाहरण उपर्यु क उद्धरण है।

श्राश्चर्य की बात नहीं है। यह 'वक्र रेखा' लेखक को इसी तरह श्रपने समाज से दूर ले जाती है श्रीर इसके बाद तो वह 'सार्वभमीम' हो जाता है; श्रपने देश-काल से जड़ कर जाने पर वह स्वभावत. सारी दुनिया का हो जाता है। ज चाई पर पहुँच कर वह व्यापक दृष्टिकोण से सभी देशों के लिये समान माव से साहित्य रचने लगता है। इस 'सार्वभीमिकता' की भलक इन लेखकों के उपन्यासों के सार्वभीमिक चरित्रों श्रीर विविध भाषाश्रों के उद्धरणों में मिल सकती है। पतनोन्मुख पश्चिमी लेखकों के विचारों से श्रपनी सम्पादकीय ट्रिप्पण्यों को श्रलकृत करके 'श्रालोचना' में इसी सार्वभीमिकता का ऊँचा श्रादर्श उपस्थित किया जाता है। इस सार्वभीमिकता का श्रादर्श यह है कि साहित्य में समाज की छाया को किस प्रकार श्रियंक से श्रिधक विगाड़ कर प्रस्तुत किया जाय। साहित्त्यक छाया में जितना ही श्रिगाड़ होगा, रचना में उतनी ही गहराई होगी! इस प्रकार वक्ष रेखा से चलकर सार्वभीमिकता तक श्रीर सार्वभीमिकता से चलकर 'गहराई' तक की याता पूरी होती है।

गहराई सार्वभीमिकता का ही दूसरा श्रायाम (!) है जो श्रालोचना के सपादकों का तिक्या-कलाम बन गया है। कभी केँ चाई की श्रोर तो कभी गहराई की श्रोर! दोनों श्रायामों के इस व्यायाम में यदि कोई चीज नहीं श्राने पातो तो वह है सतह। शायद कभ-चूभ करने वालों के लिए सतह वाले श्रायाम का श्रीस्तत्व नहीं होता। विचारों की गहराई का नमूना है व्यक्ति-स्वातन्त्र्य का घोपणा पत्र, तो श्रनुभृतियों की गहराई के नमूने दर्जनों व्यक्ति-वादी किनताएँ श्रीर उपन्यास। इस प्रकार हम देखते हैं कि सतह के खिलाफ़ गहराई को श्रावाज उटाने वाले दरश्रसल समाज के खिलाफ़ व्यक्ति-वातंत्र्य की ही बात कहते हैं। यही उनकी गहराई मी है श्रीर सतह मी। श्रीर जिस तरह उनकी गहराई श्रीर सतह में कोई विरोध नहीं है, उसी तरह सभी लेखकों की गहराई श्रीर सतह में श्रविरोध है।

लेकिन चिन लोगों का 'दिल उनसे श्रलग चा पड़ा है श्रोग दिमाग के छिलके उतर गये हैं', उनके लिए एक-दूसरे से जुड़ी हुई चीन भी श्रलग-

श्रलग श्रोर विरोधी दिखाई पड़ती हैं। जहाँ उन्हें व्यापकता दिखाई पड़ती है, वहाँ गहराई नहीं मिलती; श्रोर गहराई मिलती है तो व्यापकता नहीं मिलती। प्रेमचन्द में व्यापकता है तो गहराई नहीं है, जैनेन्द्र में गहराई है तो व्यापकता नहीं है। इसी तरह वुलसीदास में व्यापकता है तो गहराई ग्रायत है श्रीर स्रदास में गहराई है तो व्यापकता नदारद। व्यापकता श्रीर गहराई के इस विगेध में कुछ लोग तो 'श्रपने श्राप में' दोनों को महान कह कर जान छुड़ाते हैं। लेकिन जिन्होंने श्रालोचना के मूल्य-मान-मर्यादा का दायित्व लिया है वे व्यापकता के ऊपर गहराई को तरजीह देते हैं। इस कसीटी पर स्रूर श्रेष्ठ हो जाते हैं वुलसी से श्रीर शरच्चन्द्र श्रष्ठ हो जाते हैं प्रेमचन्द से (क्योंकि जैनेन्द्र या श्रज्ञ य को खुलकर प्रेमचन्द से श्रेष्ठ करने का साहम श्रमी लोगों में नहीं श्राया है!)

देखना यह है कि किसी लेखक में व्यापकता के होते हुए भी जब हम गहराई की कमी पाते हैं तो वस्तुत वह गहराई की कमी व्यापकता की ही कमी तो नहीं है ? इसी तरह यदि कोई लेखक संकीर्ण होते हुए भी गहरा मालूम हो तो विचारने की जरूरत है कि कहीं हमारी उस गहराई में ही तो कमी नहीं है ?

सवका कहना है कि जैनेन्द्र श्रीर श्रश्चय प्रेमचन्द की श्रपेदा बहुत कम व्यापक जीवन का केनवस लेते हैं, फिर मी कुछ लोगों को उनमे प्रेमचन्द से श्रिषक गहराई मिलती है। यह गहराई क्या है? कहते हैं यह श्रनुमृति की गहराई है। श्रनुमृति किस की? दर्द की। दर्द किसका? प्रेम का। 'पेन ऑफ लिंग' श्रीर 'पेनफुल ट्र्य'। प्रेम का दर्द श्रीर दर्द की श्रनुमृति, क्योंकि कोई मी श्रनुमृति दर्द से रिहत नहीं होती। प्रेमानुमृति का यही दर्द शेखर श्रीर सुवन को है तथा शशि श्रीर रेखा को है—शशि श्रीर रेखा को शायद श्रिषक। दर्द की परिसमाप्ति है मृत्यु या निराशा। यह श्रनुमृति हमारे जीवन को कितनी गहराई तक जाकर श्रान्दोलित करती है? यह दर्द हमें दनोचता है, श्रवसन करता है, निष्क्रिय बनाता है या हमें श्रपने सपूर्ण जीवन पर फिर से विचार करके नये सिरे से जीने के लिए प्रेरित करता है?

इस प्रकार इस श्रमुभूति की गहराई की परीचा करते हुए हम श्रमिवार्य रूप से इसकी व्याप्ति में जा पढ़ेंगे। किसी को गहराई तक प्रमानित करने का

त्रारं है उसके सम्पूर्ण श्रास्तत्व, व्यक्तित्व श्रीर भाव-सत्ता को प्रभावित करना श्रीर बहुत देर तक प्रभावित किए रहना । श्रनुभृति की गहराई का निर्ण्य एक व्यक्ति श्रीर एक व्यण् से नहीं किया जा सकता है । गहराई का निर्ण्य िक् श्रीर काल-सापेव है । इस तरह श्रनुभृति की गहराई पर विचार करते समय हमें साधारणीकरण के प्रश्न का सामना करना पड़ेगा । तब सवाल उठेगा कि उस विशेष चित्र तथा श्रनुभृति में श्रिधिक से श्रिधिक लोगों श्रीर युगों तक पहुँचने की चमता है या नहीं ? श्रनुभृति की गहराई को इस तरह तीव्रता के साथ मामान्यता का निर्वाह करना होगा । श्रनुभृति की शक्ति केवल तीव्रता में नहीं, विकि स्थायित्व में होती है श्रीर स्थायित्व का श्राधार वस्तुत व्यापक मानवीयता ही है । जब किसी श्रनुभृति को हम गहरों कहते हैं तो उसे मानवीय कहते हैं । श्रीर मानवीयता से व्यापकता ग्वारिज नहीं है । मतलव यह कि मानवीयता की व्यापक भूमि पर ही कोई श्रनुभृति गहरी हो सकती है ।

इस दृष्टि से देखने पर तथाकथित गहरी अनुभृति वाले मुनीता, त्याग-पत्र, शेखर, नदी के द्वीप जैसे उपन्यासों की गहराई की सोमाएँ प्रकट होने लगती हैं। व्यापकता की कमी से उनमें गहराई की कमी आ गई है। उनमें व्यापकता की कमी इस बात में नहीं कि राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक जीवन के चित्रण की उपेका की गई है। केवल नारी-पुरुप के प्रण्य पर लिखने से हीं कोई उपन्यास संकुचित नहीं हो जाता; सकुचित वह तब होता है जब प्रण्य को नर्श्ण जीवन से काट कर चित्रित किया जाता है; और वे उपन्याम उनी अर्थ में चकुचित हैं। ममस्या चाहे जितनी छोटी हो परंतु व्यापक रूप से उपस्थित की जाने पर बड़ो हो जाती है। किसी उपन्यास की व्यापकता इम बात में है कि वह जीवन की छोटी से छोटो समस्या को कितने बड़े परिवेश में और किम स्तर पर उपस्थित करता है।

व्यापक परिवेश में श्रीर कें वे स्तर पर किसी समस्या को रखने का कार्य वहीं लेखक कर सकता है जिसका नम्बन्ध श्रिधक से श्रिधक व्यापक समानिक पिन्वेश ते हो श्रीर इस संबंध के विषय में जिसकी समभ का रतर भी काफी कें चा हो। यड़ी मोटी बात है कि श्रिपने बारे में ठीक से जानने के निए श्रिपने से संबंधित दृशरे लोगों के बारे में भी जानना ज़रुरा है। लेकिन जो लेखक श्रिपने को उस अधि की तरह समभता है जिसके सभी सूत्र खो गए हैं, वह इन संबंध-स्वां को न नो जान सकता है श्रीर न पा सकता है। 'जीवन की बटती हुई लिखता के

परिग्णाम स्राह्म ' जिनकी ' ज्यापकता का घेरा क्रमश श्रिधिकाधिक सीमित होना चाहता है' उनकी हीनता-म्र थि ने श्रपनी सकीर्णता को ही गहराई का गौरव दे डाला है।

वैज्ञानिक श्राविक्कारों के कारण जीवन की जटिलता वढ रही है तो इसका मतलव है कि हमारे सामाजिक सवधों के सूत्र श्रीर भी व्यापक श्रीर घने हो रहे हैं। जरूरत इससे घवड़ाने की नहीं, विलक समक्तने की है। इन जटिल सम्बन्ध-पूत्रों को समक्तने श्रीर सुलकाने से ही हमारे व्यक्तित्व में समृद्धि श्रा सकती है श्रीर फिर ऐसे ही व्यक्तित्व की श्राभिव्यक्ति साहित्य में श्रेष्ठता जा सकती है। मतलव यह है कि किसो श्रानुभृति की गहराई व्यापक परिवेश पर निर्मर है।

ताल्सत्वाय के 'पियरे' को नितात निजी चिन्तास्रा में अनुभूति की इतनी गहराई इसीलिए है कि उसके पीछे सारे रूस की राष्ट्रीय स्वाधीनता का समर्व है 'श्रना' का श्रन्तद्द न्द्र इसीलिए इतना मार्भिक है कि उसके पीछे रूस के कुलीन घरानों के व्यापक नैतिक हास की छाया है । प्रेम के साथ यहाँ सम्पूर्ण सामानिक जीवन लिपटा चला श्राया है। इस तरह सम्बन्ध सुत्र जोड़ने के लिये लेखक को व्यक्ति-व्यक्ति स्रौर त्तरा-त्रा की स्रमुभृतियों का सर्वध मिलाना पड़ता है। लेकिन गहराई का दम भरने वाले लेखक अलग अलग चणों में जीते हैं। उनका हर त्त्रण अपने में पूर्ण और एक दूसरे से अलग है। इसलिए वे त्रण-सुख श्रीर च्ए की अनुभृति का चित्रण करते हैं। च्ए की अनुभृति श्रर्थीत् इन्द्रिय-बोध स्त्रीर त्त्र-सुख स्त्रर्थात इन्द्रिय-सुख । नि सन्देह इन इन्द्रिय-बोधों के चित्रण में श्रत्यन्त तीव्रता होती है श्रीर इसीलिए कुछ पाठक इन्हीं को श्रनुभृति की गहराई मान बैठते हैं। शशि की सप्तवर्णी छाँह में सोते की तरह सोने वाले शेखर के ऐन्द्रिय-बोध, तुलियन में रेखा के हिम-पिंडों पर जमते श्रीर पिघलते भुवन का ऐन्द्रिय सुखं श्रीर सुनीता द्वारा सपूर्ण इन्द्रियों की खुली दावत या गार्डेन-पार्टी प्राय श्रनुभृति की गहराई के रूप में स्मरण किए जाते हैं। कुछ श्रालोचकों ने इन स्थलों को श्रश्लील वताकर निंदा भी की है। लेकिन चो साहित्य के मूल्याकन का नैतिक मानदह स्वीकार ही नहीं करते उनकी 'गहराई' तो इस अश्लीलता से खडित नहीं होती। इसलिए इनसे अनुभृति के उसी ऋखाड़े में मिलना होगा।

उन ऐन्द्रिय वर्णनां की दुर्वलता इस बात में है कि वे अनुभृति के प्रथम चरण तक ही का गये हैं। इन्द्रिय-वोध अनुभृत की केवल पहली अवस्था है; इसके वाद उसकी मानिषक प्रतिक्रिया भावानुभृति की सृष्टि भरती है जो अन्त में चिन्तन के आलोक से आलोकित हो उठती हैं। परन्तु इन्द्रिय-वोध को भाव और चिन्तन की अवस्थाओं तक ले जाने लिए क्यों के प्रवाह से गुजरना होता है। और क्यांजीवी लेएक एन्डिय-सुल के ज्या से आगे बटते ही नहीं और बढ़ते भी हैं तो मन ही मन उसी क्यां को जीते रहते हैं। इसी तरह काल-प्रवाह में वहने से इनकार बरके ये लेखक अपनी अनुभृति का सहज आवेग और विकास-क्रम भी ज्यत्म कर देते हैं। वेधे हुए ज्यां को वंबी हुई उन अनुभृतियों में इसीलिए स्वास्थ्य और उज्लास का अभाव मिलता है। चिन्तन की प्रोदता और भाव को तरलता में व्यक्त हुए सशक्त ऐन्डिय-बोधों का दर्यन देखना हो तो गेटे का 'फाउस्ट' और तालसत्वाय का 'युद्ध और शान्ति' अपवा 'अवा करेनिना' देखें।

भाव श्रौर चिन्तन के कारण ऐन्द्रिय-गेध मे गहराई इसीलिए श्राती है कि इनमें क्रमश साधारणीं करण की शक्ति श्रिधिक होती है। विशेष ऐन्द्रिय-बोध भाव श्रौर चिन्तन की सामान्यता के सहारे व्यापकता प्राप्त करता है उपन्यास के किसी विशेष चिरित्र के निजी कार्य-कलाप ऐमें ही सामान्य तत्वों के सहारे बहुतों की दिलचस्पी के हेन बन जाते हैं। श्रौर इस तरह वह चित्र किसी निचार का प्रतिनिधि बन जाता है। लेखक श्रपने चित्र के व्यक्तित्व को भावों श्रौर विचारों की जितनी भूमियों पर उद्घाटित करता है, उसमे उतनी ही शक्ति श्राती है।

मतलव यह कि अनुभूति की गहराई हर हालत में अनुभूति की व्यापनता ते निर्धारित होता है। व्यापकता का तिरस्कार करके को लेखक गहराई लाने का दम भरता है, वह दरअमा नंकीर्णता के छंध कूप में पड़ता है। उसकी अनुभूति का अर्थ संकुचित होता है और गहराई उथनी होती है। 'तुलसी दास को भावुकता' पर विचार करते हुए आचार्य शुरू ने काफी पहले जिला था कि को केवल दाम्पल्य रित ही मे अपनी भावुकना प्रकट कर सके या वीरोत्ताह का हा चित्रण कर सकें, वे पूर्ण भावुक नहीं कहे वा सकते। पूर्ण मावुक वे हा हैं को जीवन की प्रत्येक न्धित के मर्मस्याँ छंश का मानात्कार कर सकें छीर उसे ओता या पाठक के नम्मुख अपनी शब्द-शक्त द्वारा प्रत्यच् कर सर्के।" इसके धाद विस्तार श्रौर गहराई का प्रश्न उठाते हुए शुक्त जी फिर कहते हैं कि गोस्वामी जी की भावात्मक सत्ता का श्रिधिक विस्तार स्वीकार करते हुए भी यह पूछा जा सकता है कि क्या उनके भावों में पूरी गहराई या तीव्रता भी है १ यदि तीव्रता न होती, भावों का पूर्ण उद्रे क उनके क्चनों में न होता,।तो वे इतने सर्विप्रय कैसे होते १" इससे गहराई श्रौर का सम्बन्ध स्पष्ट होता है।

साहित्यकार की गहराई इस बात में है कि वह सतह की तोड़ता है श्रीर इस तरह वह भ्रमों को इटाकर वास्तिविकता का सही रूप उद्घाटित करता है। उद्घाटन-कार्य ही साहिस्थकार का रचना-कार्य है—शस्तिविकता का निर्माण वह उद्घाटन से ही करता है, मौतिक कारीगरों के तरह वह सचमुच कोई चीज नहीं बनाता। इसीलिए सार्वे लेखक के पेरो को 'गोण कार्य' कहता है। उसके श्रमुसार 'लेखक वह श्रादमी है जिसने गौण कार्य करने एक निश्चित तरीका चुन रखा है जिसे हम उद्घाटन-के-द्वारा कार्य कह सकते हैं।' भाषा जो कि लेखक का सबसे बड़ा साधन है, जिह्ना का गौण ही कार्य है।

सवाल यह है कि लेखक क्या उद्घाटित करता है ? सबसे पहले वह अपना दृदय उद्घाटित करता है ? लेकिन दृदय के माध्यम से क्या उद्घाटित होता है ? कुछ साहित्यकार ऐसे हैं जो अपने मन की गांठें खोलते हैं, मन की एक-एक पर्त खोलकर रख देते हैं। चेतन की सतह के नीचे अवचेतन में पड़ी हुई बहुत सी बातों को खोलना ही उनके लिए सबसे बड़ा उद्घाटन कार्य है। इस तरह के साहित्यकारों ने अब तक अधिकाशत सेक्स और अह संबंधी रहस्य का ही उद्घाटन किया है। साहित्य में गहराई का यह भी एक रूप है।

दूसरी त्रोर ऐसे भी लेखक हैं जो अपने मन के माध्यम से उस मन के साथ जुड़े हुए सैंकड़ों दूसरे मनों का उद्घाटन करते हैं, इस तरह वे अपने मन के इन्द्र का उद्घाटन करते करते उस युग के पूरे समान के संघर्ष को खोल कर रख देते हैं। ताल्क्ताय ने 'युद्ध और शान्ति' में पियरे के माध्यम से अपने मन मे जीवन और मृत्यु को लेकर चलने वाले सघर्ष का उद्घाटन करते करते खारे रूस के विभिन्न वगों में विभिन्न स्तरों पर चलने समस्त सघषों को खोल कर रख दिया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, 'ससार की हर एक बात और सब बातों से सबद है।' इसलिए यि एक तथ्य का उद्घाटन किया जाय तो उसके साथ जुड़े हुए सैंकड़ों तथ्य उघडते चले जायँगे। जैसा कि अकतर इलाहाबादी ने कहा है,

### इतिहास और त्रालोचना

मं चाहता हूँ कि वस एक ही ख़याल रहे, मगर ख़याल से पैदा ख़याल होता है।

कोई लाख कोशिश करे कि मन एक ही ख़याल पर टिका रहे लेकिन मन का स्वभाव है कि वह उस ख़याल से जुड़े दूसरे ख़यालों पर दीड़ जाय। अगर आप कोई नैतिक समस्या लें तो उसका विश्लेपण करते ही अनेक धार्मिक समाजिक राजनैतिक और आर्थिक समस्याएँ उठ खड़ी होंगी। इस प्रकार साहित्य-कार अपने व्यक्ति से शुरू करके अनेक अन्तर्वेयिकिक सामाजिक संबंधों में चला जाता है और उसके साहित्य में इन संबंधों की जटिलता गहरे से गहरे स्तरों पर व्यक्त होती चली जाती है। साहित्य में गहराई का यह दूसरा रूप है।

सवाल यह है कि गहराई किसमें ज्यादा है ? उस रचना में जो केवल एक मन के विभिन्न स्तरों का उद्घाटन करती है अथवा उस रचना मे जो एक मन के, श्रानेक मनो से विभिन्न स्तरों पर मिलने वाले, सम्बन्धों का चित्रण करती है ? फ्लावेयर का 'मादाम बोवारी' श्रीर ताल्सतॉय का 'श्रन्ना करेनिना' दोनों ही महान उपन्यास हैं। दोनों की नायिकाएँ ग्रापने पति को छोड़कर दूसरे पुरुप कां श्रोर श्राकुष्ट होती हैं फिर भी श्रन्ना के चरित्र में जो गहराई है वह मादाम वोवारी में नहीं है। श्रपने पुत्र शेरेला के प्रति श्रन्ना का लो प्रेम है, वह उसे मादाम बोवारी से बहुत के चे उठा देता है। यही नहीं, अपने प्रेमी बांस्की में कमी कभी उसे शेरेज़ा की भलक मिलने लगती है। इसके श्रतिरिक्त श्राचा में जो अन्तर नृद्ध है उसका शतांश भी मादाम बोवारी मे नहीं है। अन्ना के अन्त-द्वेन्द्र में इतनी गहराई क्यों है १ वह श्रन्तर्द्वन्द्व क्या उसके मन में श्रपने श्राप पैदा होता है। बब भी वह श्रपने परिचितों, मित्रों श्रथवा समाव के श्रन्य लोगों के सम्पर्क में श्राती है, उसके मन में एक नया त्कान उट खड़ा होता है। गहराई से विचार करने पर पता चलेगा कि अना के अन्तर्द्र न्द्र की गहराई श्रना के सामानिक श्रन्तर्वेयिक सम्बन्धों की निटलता श्रीर विविधता से जुड़ी हुई है। इसलिये अना का नैतिक स्तर भी मादाम वोवारी से बहुत कँ चा है। ञ्चना को प्रेम नहानी च्रौर नैतिक समस्या के बीच ताल्सताय ने लेबिन के कृषि सम्बन्धी कार्यों का टाट-पटोरा बुना है। व्यर्थ प्रतीत होती हुई भी ये घटनाएँ श्रन्ना की भावात्मक गहराई को दूर तक प्रभावित करती हैं। श्रन्ना की दू सान्त कहानी की पीठिका में लेविन की श्रान्म-चिन्ता सम्पूर्ण उपन्यास के स्वर को श्रीर मो मामिक बना देती है। यद्यपि लेबिन की मृत्य-भावना का प्रत्यन्त सम्बन्ध श्राप्ता

#### इतिहास और श्रालोचना

इस अ्रान्तरिक पलायन को ये लेखक 'आन्तरिक सामाजिकता' कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि समाज विभिन्न व्यक्तियों के अन्दर रहता है। यदि ऐसी बात है तो व्यक्ति की सीमा से बाहर जो पारस्परिक सम्बन्ध हैं उनका नाम क्या होगा?

श्रगर यह कहें कि 'श्रान्तरिक सामानिकता' का श्रर्थ है समान को श्रपने श्रन्दर ले श्राना तो भी यह समस्या नहीं सुलफती। समान के श्रन्दर रहे विना समान व्यक्ति के श्रन्तर में कैसे श्राएगा कमएडल को नदी में डाले विना कमएडल में पानी कैसे श्राएगा किस्ताल यह सामानिकता को पिछले दरवाजे से श्रन्तर में धुसाने की तरकीव है—सामने से समान को लेने का साहस नहीं है श्रीर उसपर यह हाल।

कोई पूछे तो उनसे कि श्रिधिक गहराई कहाँ सभव है—समान के श्रन्तर मे या श्रतर के समान में ? श्रतर की सामानिकता कैसी होती है, इसका नमूना उनके दर्द भरे जीया विलाप में है। विलाप के स्वर में भी गहराई नदारद। इसकी वजह यह है कि ताल के सूखने से उसकी व्यापकता के साय गहराई भी कम होती है। श्रपने भीतर सिमटने से गहराई नहीं श्राती, गहराई श्राती है वास्तविकता के भीतर प्रवेश करने से।

सच पूछिए तो सामाबिक वास्तविकता में प्रवेश करने पर ही हम अपने भी मन में प्रवेश करते हैं। जिन्होंने समाज की वर्तमान विषमता से आर्गें मूँद ली है, उन्हें अपने जीवन के वारे में भी सोचने-विचारने से छुट्टी है और यदि वे सोचते-विचारते भी हैं तो केवल निजी जन्सत की वार्ते। उनके सोचने में गहराई नहीं होती, इसीलिए उनमें मानवता नहीं होती। इस प्रकार गहराई की व्यापकता मानवता तक जाती है।

## कलात्मक सींदुर्घ का ग्राधार •

मलामें ने कही लिखा है कि कविता विचारों से नहीं, शब्दों से लिखी जाती है। यह इतना जोड़ना भूल गया कि विचार हो शब्द होते हैं। विचारों से शब्दों का दिलगाव करके ग्रीर शब्द-शिल्प पर ग्राधिक ज़ोर देकर, उसने ग्रात्यंत दोज्ञागम्य तथा साकेतिक कविताएँ लिखीं। यह प्रवृति थोड़े-बहुन ग्रान्तर के साथ यूरोप के ग्रान्य देशों में भी दिखाई पड़ी। ग्रांच हमारे साहित्य में भी इस मिद्धान्त ग्रीर प्रयोग की चर्चा है। इसलिए मलामें के उस स्त्र की सीमाग्रों पर विचार करना ग्रावश्यक है।

भाषा, साहित्य की ग्राभिन्यिक का एकमात्र माध्यम है। इसलिए साहित्य में कलात्मक सोन्टर्य लाने के लिए उस माध्यम पर श्रिधकार प्राप्त करना श्राव-प्रयक है। लेकिन उम माध्यम को ही साध्य मान कर उसी की कारीगरी मे सिमर नाना, कोरे रीतिवादी श्रयवा रूपवादी साहित्य को जन्म देना है। जपर से देखने पर ऐसा लगता है कि कोई साहित्यकार ऐसा नहीं कर सकता, किन्तु व्यवहार में बड़े-बड़े साहित्यकार इस राह भन्नते देखे गये हैं। हिन्दी कथा-साहित्य में नयी शैंली के प्रवर्तक जैनेन्द्र कुमार निर्जीव शिल्पामास के छोर पर पहॅच गये और हिन्दी सभीचा मे रुचिर गय के शिल्पी शान्तिप्रिय द्विवेदी भी धीरे-धीरे चमत्कार-पूर्ण स्कि-विधान में ना भटके। लेकिन विचार-विरहित श्रतिशय शिल्य-प्रियता का दुष्परिणाम गय में उतना नहीं दिखाई पड़ता, नितना क्विता मे। गीतियुग के कवि छातिम दिनों में घनाच्री या सईया का छातिम चरण राज ज़ोरदार या चमत्कारपूर्ण गटते थे और रोप चरण केवल छंद-पृति के लिए भर देते य। १४४ नये गीतकार भी विवता की पहली पक्ति न्यून का जमाने वाली हुँट वर वाफी पिक्यों केवल गीत को ब्राकार देने के लिए व्याते पाये जाते हैं। परन्तु श्रायाधुनिक काव्य-प्रवृत्ति में यह रूपवार्टी मनोवृत्ति ब्रञ्च मुनंदृत रूप मे प्रस्ट होती है। यहाँ क्यि श्रपने माय्यमों के साथ 'प्रयोग' करता रैं: कभी छंद के साथ, कभी प्रतीकों के साथ, कभी केवल छुछ शब्दों के साथ, कभी विराम-चिहों के साय छौर कभी एक ही कविता में इन सब के साय।

वह इस शिल्प में इतना तल्लीन हो जाता है कि विपयवस्त पीछे छूट जाती है छीर कपर उसकी कारीगरी ही कारीगरी दिखाई पड़ती है। इन कवियों के आग्रह पर इन्हें 'प्रयोगवादी' न कह कर, 'प्रयोगशील' हां क्या न कहा जाए, उससे उनके प्रयोग में तात्विक अन्तर नहीं पड़ता। विचार या भाव से रहित कोरे शिला-सस्कार को वे असफल प्रयोग कह कर तिरस्कृत भले ही कर दें लेकिन है उन सब के मूल में वहीं रूपबाट।

रूपवादी अथवा प्रयोगवादी रचना का यह मतलव नहीं है कि उसमें किसी विचार या भाव का सर्वथा ग्राभाव हो; बल्कि यह कि उसमे विचार या भाव से म्प्रिचिक शिल्म का उभार हो। जब रचना में सार्थक ग्रौर साकाह्त शब्दों का प्रयोग है, तो कुछ न कुछ अर्थ होगा ही और अर्थ के साथ किसी न किसी विचार या भाव का अनुवध स्वाभाविक है, लेकिन रूपवादी रचना में विचार या माव की आन्तरिक समृद्धि नहीं मिलती । साफ शन्दों में, रूपवादी वहुत-कुछ उस वतकहे की तरह है जिसमें वात करने का कौशल तो खूब हो, परन्तु कहने के लिए कोई महत्वपूर्ण वात न हो ऋौर निसके साथ घटे दो घटे तक वात करने के वाद कल भी हासिल न हो । यह श्राकरिमक नहीं है कि हिन्दी के ये प्रयोगवादी कवि कमी विषयवस्त की चर्चा नहीं करते। रूप-कल्प श्रौर शैली-शिल्प की इतनी चर्चा, लेकिन निस वस्तु से ये समी चीन सनीव, सशक्त श्रीर सुन्दर होती हैं, उनके विषय में जिलकुल चुप रहने का श्रीर क्या त्रर्थ हो सकता है ? हाँ, वे कमी-कभी गोलमोल शब्दों में विषयवस्तु का उल्लेख करते हैं, लेकिन वह भी रूपवाद पर परदा डालने के लिए श्रयवा उस श्रमिप्राय के लिए, जिसे मनो-विज्ञान में 'रेशनलाइनेशन' कहते हैं। यह तर्क भी विचित्र है 'नया रूपविधान नये रागात्मक सवन्धों के कारण श्रीर नये रागात्मक सवन्ध नयी सामानिक परि-रियतियों के कारण।' ऊपर से देखने में सामाजिक त्र्यावश्यकता का परिशाम प्रतीत होने पर भी, प्रयोग में सारा नया रूपविधान 'नये रागात्मक सवत्धों के नाम पर केवल समाज-निरपेदा मध्यवर्गीय व्यक्ति की मानसिक बीमारियों का सहानुमृतिपूर्ण श्रौर मोहक श्रलंकरण है। इसी श्रात्महीनता के कारण वे विषयवस्तु पर जोर नहीं देते । "चोर नारि जिमी प्रगटि न रोई" वाली वात समिक्तिए। ग्रन कि निस प्रकार रूपविधान की चर्चा करते समय विपयवस्तु की समस्यात्रों में उतरना श्रनिवार्य हो जाता है, उसी प्रकार रूपविधान के साथ विषयनस्तु के श्रमित्र संवध श्रयवा उसके महत्व पर ज़ोर देना श्रावश्यक है। यदि

#### इतिहास और त्रालोचना

वड़े से बड़ा रूपवादी भी अपनी वकालत के लिए ही सही, विपयवस्त और 'सामानिक आवश्यकता' का सहारा लेने के लिए बाध्य है, तो इसका साफ मतलब है कि रूपविधान की अपेका विपयवस्तु का महत्व अधिक है। इसलिए अगित-शील समीक्क माहित्य में विपयवस्तु की चर्ची अधिक करते हैं और उम पर ज़ोर भी अधिक देते हैं।

हमारे साहित्य की महान् परम्परा भी यही रही है। गो॰ तुलसीदास ने भी विषयवस्त की महत्ता पर ही अधिक वल दिया है—

> भनिति विचित्र सुकवि कृत जेऊ। राम नाम विनु सोह न सोऊ॥

ग्रथवा

हृदय भिंधु मित सीप समाना। स्वाति सारदा कहिं सुनाना॥ नों वरपइ वर वारि विचारू। होहिं कवित सुकृतामनि चारू॥

यहाँ हृत्य, मित श्रीर विचार का यह नघटन सोह श्य श्रीर साकाज है—यो ही न्यक-निर्वाहमात्र नहीं है। 'सरल किन्त कोरति िमल' का श्रादशं रखने वाले महाकवि ने न्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'सो न होई विनु विमल मित।' कहने के लिए वात बड़ी चाहिए, ढंग तो उसके श्रावेग से स्वयं लिपटा श्राता है। भक्त किवयों के पास यही विशेष बात यी, जिसने विहारी श्रादि कुशल शब्द-शिल्पी किवयों ने उन्हें ऊपर उठा दिया। भक्त किवयों को 'लोक संग्रह' की चिन्ता श्रिषक थी; वे किल-दग्ध प्राणियों के उदार के लिए श्रावृत्त थे; उनकी किवता का श्रादर्श था, "सुन्तिर सम सब कहूँ हित होई।" इसके विष-रीत रोतिवादी कियि दिन-रात काव्य-शास्त्र के नियमों श्रीर लक्तणों की चिन्ता में लीन थे, उन्हें ऊचे श्रादर्श की परवा कहाँ। समान के दु स दर्द की श्रोर उनकी हिए क्यो जाती। पिरणाम सामने है। काव्य के रूपविधान की चर्चों न करते हुए भी, भक्त किवरों ने ऊची काव्य-किया का उदाहरण रखा श्रीर रीतिवादी कियि दिन-रात उनकी साधना करने पर भी डापते रहे। प्रयोग-प्रिय श्राद्वित किया को श्रपने हितहान से सीय लेना चाहिए। यह श्रम्यान बहुत-दुन्ह वैसा ही है, जैसे कोई स्वस्थ होने के लिए धी-दूध-फल श्रादि पीष्टिक पदायों का

सेवन न करके या तो योगासन श्रीर स्वास्थ्यरत्ता श्रादि की पुस्तकों से नियम रयता रहे श्रयवा उन नियमों का श्रम्यास करे। यह प्रयत्न पेड़ काट कर पत्नव सींचने के समान है।

इसलिए निष्कर्ष यह निकला कि विषयवस्तु पर पर विशेष वल देना एकागी होना नहीं है, बल्कि सही तरीका है, श्रीर रूपविधान पर कोर देना गुलत हैं।

श्रव सवाल यह उठता है कि विपयवस्तु पर जोर देने के सही माने क्या हैं १ कुछ लोग सिद्धान्तों के भ्रमकथन को ही केंची कविता का दग समम्पते हैं । भक्त कवियों ने भी कहीं-कहीं अपने दार्शनिक रिद्धान्तों की पग्रवद उद्धरणी की है। लेकिन सुघीजन जानते हैं कि उन महाकवियों की कीर्ति उन अनुवादों के कारण नहीं है। पत जी ने भी 'युगवाणी' की कुछ कविताश्रों मे यही क्यि है। श्रागे चल कर उनके 'स्वर्ण किरण', 'स्वर्ण धृलि', 'उत्तरा' श्रीर रवत शिखर' में भी यही प्रवृत्ति पायी जाती है। इधर 'नवीन', 'दिनकर', उदयशकर भट्ट को भी दार्शनिक सुक्तियाँ पद्मबद्ध करने की श्रादत पड़ने लगी है। प्रागति-शील काव्य तथा कथा-साहित्य के नाम पर भी इसी तरह कोरे मार्क्सवादी विचारों की श्राभित्यव्यक्ति हुई है। क्या विषयवस्तु पर जोर देने का श्रर्थ यही है ? क्या कविता में महान् विचारों की श्रमिव्यक्ति का दग यही है ? जवाव साफ है। स्वयं इन रचनात्रों के कृती किव त्रौर लेखक ही इसको हेय मानेंगे। कहानियों श्रीर उपन्यासों में श्रमिप्रेत विचार को पात्रों के जीवन श्रीर उनके पारस्परिक संक्घों के सबीव रूपों से सहज उद्भूत श्रीर ध्वनित होना चाहिए, निष्कर्ष को चित्रित प्रसगों में श्रन्तम् त होना चाहिए, । उन पर श्रारोपित नहीं। कविता में इन विचारों को सबीव चित्रों श्रौर प्रतिमात्रों के रूप मे व्यक्त होना चाहिए। लेकिन यह शक्ति कैसे त्र्याती है। विचार जिस प्रकार प्राप्त होता है, उसी प्रकार अभिव्यक्त भी होता है। यदि वह पुस्तकों से प्राप्त होता है, तो पुस्तकी दग से प्रकट होता है, यदि वह जनारख्य से दूर एकान्त कमरे में श्राराम क्ष्सीं के चिन्तन से प्राप्त होता है, तो रचना में मी एकान्त ख्रौर वैयक्तिक चिन्तन का रूप लेता है, श्रीर यदि वह नीवन के संघर्षों में कुछ निछावर करने से प्राप्त होता है, तो उसी गर्मी, उसी तालगी, उसी सजीवता, उसी सिक्रयता तथा उसी मूर्तिमत्ता के साथ रुपायित होता है। साहित्य में इसी रूपायन का महत्व है।

#### इतिहास और आलोचना

व्यापक समान से कटे हुए मध्यवगांय व्यक्ति की तरह उसके विचार भी अर्थ-उदास और निरंग होते हैं और इन अपूर्त विचारों को वहन करने वाली रचना भी एकातिकता से अभिरात विखाई पढ़ती है। यह फल के उस रस की तरह होतो है, जिसे सजीव फल में से निचों इकर जोतल में बंद कर दिया जाता है उस निचों इे हुए रस में भी मिठास होती है, लेकिन पह्नवों से सुरोभित छिलका, रेशा, गुठली वाले सजीव फल की शोभा तथा सरसता और ही है। साहित्य में ऐसी ही सुपमा तथा रस की मिहमा है। यह तभी संभव है, जम साहित्यकार जीवन का सिक्रय उपभोग करे और उस भोग की वाधक शक्तियों से संवर्ध करे तथा साधक शक्तियों के सुख-दु ख में भाग ले। जीवन का मली भांति उपभोग करने के लिए आवश्यक है कि जीवन-सत्य को पूर्णत समक्त लिया जाए। क्योंकि

देह धरे को टएड हैं, सत्र काहू को होय। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूरख भुगत रोय॥

इमिलिए साहित्य में विपय वन्तु पर वल देने का ग्रार्थ है यथार्थ जगत् के सत्य का पूर्ण ग्रीर गहरा ज्ञान। इसी ज्ञान से जीवन के प्रति वह ग्राडिंग ग्रास्था ग्राती है, जो मम्पूर्ण साहित्य को ग्रदम्य दीन्ति देती है। यह ग्रास्था समाव' के व्यापकतम सम्बन्ध ग्रीर उन सम्बन्धों को वैज्ञानिक दग से समभने के प्रयत्न से ही सम्भव है।

त्रान हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि श्रिषिकाश लेखक मध्यवर्ग के हैं—उस वर्ग के, निसका सम्बन्ध व्यापक जननीवन से दिन पर दिन कम होता ना रहा है श्रथना यह सम्बन्ध मानवोचित न हो कर कमशा पर्यवस्तुपरक होता ना रहा है। हमें श्रपनी साहित्यक परमारा का श्रप्ययन करने से पता चलता है कि न्यापक जननीवन से साहित्यकार का श्रलगान इतना श्रिष्ठ पहले न था। व्यास, वाल्नीिक, कालिटास श्रादि मंन्हत किन्यों तथा किनीर, सर तुलसी, श्रादि हिन्दी किन्यों के युग में समान इस गहराई तक विभाजित न था। गाँवों श्रीर नगरों के बीच ऐसी साई न थी। मनुष्य-मनुष्य के बीच इस कदर वालार सम्बन्ध न था। यह श्रतीत के प्रति श्रपानुरागमात्र नहीं, बल्क ऐतिहानिक तथ्य है। श्राधुनिक युग में मी स्वीन्द्रनाय टाल्स, प्रेमचन्द, प्रसाद' श्रादि के काल में मध्यवर्ग सामान्य जननीवन से इतना विच्छित्र

न था। गाँधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन ने गाँवों और नगरों को एक धारा में वहा दिया था। इसीलिए उन सभी साहित्यकारों की वाणी में श्रोज, शक्ति, त्र्याशा तथा सरल श्राकाचा के श्रानेक धूपछाँही रूप सनीव हो उठे हैं। लोक-गीतों की मार्भिकता का यही रहस्य है कि लोक-कवि त्र्यपने समान का श्रमित्र अग होता है। लेकिन आज का साहित्यकार दो नावों पर है। एक श्रोर है उसके मध्यवर्ग का सस्कार श्रीर दूसरी श्रोर व्यापक बन-बीवन से मिलने की त्राकाचा । उसमें त्रान्तद्व न्द्र है । त्रानुभृति-प्रवण सभी साहित्यकार त्रानुभव करते हैं कि वर्तमान समाज-व्यवस्था साहित्य ग्रौर कला की विरोधी है। इस व्ययस्या ने साहित्यकार के साय-साय, उसके साहित्य को भी परय-वस्तु वना विया है। 'एक ग्राध्ययन' सीरीन वाली पुस्तकों की निन्दा करना ग्रासान है, लेकिन देखा जा रहा ह कि चार साल पहले जो लोग उनके निन्दक थे, वही लोग त्राज दिल्ली, श्रागरा श्रादि नगरों के प्रकाशकों के तकाने पर स्वय भी छात्रोपयोगी समीच् सप्रहों का कार्य कर रहे हैं। यही हाल है 'कुशवाहा कान्त' के 'वासना श्रौर इत्या'—परक बाजारू उपन्यासों तथा उनके श्रालोचक उप-न्यासकारों का । दोष इन साहित्यकारों का ही नहीं है, दोष है उस विणिग्-व्यव-स्था का। दूसरी अप्रोर वे शुद्ध साहित्यकार रो रहे हैं, जिनकी ऊँची (१) कला-कृतियोंको कोई छाप नहीं रहा है स्त्रीर छाप भी रहा हैतों वे विक नहीं रही है, पाय वे स्वय छापने को वाध्य हो रहे हैं। श्रपनी 'शुद्धता' के सीमित दायरेमें सिर्मटे हुये ये साहित्यकार भी वर्तमान सामानिक न्यवस्थाका दवाव अनुभव कर रहे हैं। सैद्धा-िनक चर्चा में प्राय ऐसी वातों को बचा जाना ही अरच्छा समका जाता है। लेकिन यहाँ जान-बूफ कर ये वातें उन लोगों के लिए कही गयी हैं, जो इस श्रार्थिक चक्की में पिसते हुये भी साहित्य-शास्त्र की चर्चा में 'साहित्य के त्रार्थिक श्राधार' पर वे-तरह महक उठते हैं।

साहित्यकार का दोष यहीं है। यथार्थ को देखेते श्रौर श्रनुभव करते हुए मी, जब वह इस साहित्य-विरोधी व्यवस्था का विरोध करने के लिये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम नहीं लेता, तो समभना चाहिए कि वह स्वय श्रपने ही विरुद्ध है श्रौर श्रपने ही हितोंका निषेध कर रहा है। साहित्यमें विषय चस्तु पर जोर देने का यही श्रये है कि वह इस श्रात्म-सत्य को स्वीकार करे। जब तक वह इसे स्वीकार नहीं करता, उसमें वह श्रास्था नहीं श्राएगी, जो उसकी रचना को कलात्मक सीन्दर्य प्रदान कर सकती है।

इस सत्य का निरोध करके कुछ साहित्यकार व्यक्ति-स्वातंत्र्य का नारा वुलन्द करते हैं। वे इस पीड़ा को व्यक्ति की पीड़ा मानते हैं श्रौर सम्पूर्ण समान को श्रपना दुश्मन समभते हैं। यह ढङ्ग श्रराजनतावादी है। ये साहित्यकार वर्तमान से उतने पीडित नहीं हैं, जितने भिवण्य से । इन्हें वर्तमान की सम्पूर्ण पीड़ा इसी सूत्र में दिखाई पड़ती है कि 'ब्यक्ति-स्वातच्य ग्राज ख़तरे में है।' सामृहिक स्वातंत्र्य में ही मच्चा व्यक्ति-न्वातंत्र्य है, इस सत्य को वे नहीं सभक्त पाते। इस प्रकार मिवण्य की स्वतंत्र चन-व्यवस्था से दरने वाले ये साहित्यकार वर्तमान दासता की पीड़ा को भुठलाते हैं; दूसरे शब्दों में ये यथार्थ का निपेध करते हैं। ये श्रात्म-विरोधी साहित्यकार श्रपने देश की जनता के निकट जाने की जात न करके, सोवियत रूस नी 'मेंसरशिप' की चची बहुत करते हैं। वस्तुत इन सभी वातों के मूल में है उनका चरम व्यक्तिवाद। उन्हें भय है कि जब सामान्य जन भी स्वतंत्र हो जाएँग, तो उनके अवाध व्यवित-स्वातंत्र्य को धका लगेगा। लेकिन वे यदि थोड़ा रुक कर समाब-निरपेेेेेे ऋक्लेपन की पीड़ा, निराशा, उदासीनता, मानसिक कुटा का विश्लेपण करते तो साम्यवादी देशों की 'सेंसरशिप' की फिजूल चर्चा छोड़कर ऋपने देश के सामान्य जन-स्वातंत्र्य मे मिक्रय योग देने का 'प्रयोग' करते । ऐसा न करना उनकी 'ग्रनजानी 'गर-ईमानदारी' है । वस्तुत उनके 'भविष्य की कल्पना' ही ग्लत है। वे चाहते हैं कि इस परिवर्तन के बाद ऐसी व्यवस्था ऋाए, निसमे श्रोरो की स्वतत्रता चूल्हे-भाउ में नाए, लेकिन उनको त्र्यप्राथ छूट मिले। इस तरह उनकी 'स्वतंत्रता' की धारणा ही गुलत है। वह निवेधात्मक है; उसमें परस्पर-सहकारिता का ग्रामात्र है। पारन्परिक सहयोग की पराकाष्टा की प्राप्ति ही स्वतत्रता है। ऐसे ही महयोग ग्रीर सुविधा में महान् व्यक्तित्व वाले दुग-पुरुष तथा साहित्यकार पैदा होते हैं निनके व्यक्तित्व में सम्भूर्ण समूह ग्रौर जाति का पीरुप पु जीभृत हो उटता है। ऐसे भविष्य का विश्वासी माहित्यकार अपनी रचना में महान् विपयदस्त दे सकता है, क्योंकि उमर्गा जिस प्रतिभा-वतरी मे ऐसे स्वप्न का पूल विलने वाला है, उसकी जर्हें वर्तमान जन-जीवन के प्रयत्नों की यथार्थ भूमि में गहराई तक गई हैं।

लेकिन यहाँ तो युद्ध साहित्यकारों को अपने सन्देहों से ही फुरनत नहीं है श्रोर उसी को वे श्रपना धन समकते हैं। इसी कारण इन सन्देहवादी साहित्यकारों की कृतियों में बब धोर निराशाजनक लम्बे चिन्नण के बाद, श्रन्त में भावी समाज का काल्यनिक चित्रण श्राता है, तो वह एकदम श्रस्तामाकि श्रीन श्राते-

पित प्रतीत होता हैं। मानवतावादकी लम्भी-चौड़ी वार्ता के वाद मी मानव-जय का कोई मूर्त रूप इनके सामने नहीं होता। मूर्त रूप नहीं होता, क्योंकि जनता की यथार्य शिवत से इनका परिचय नहीं है। अस्तु, उनका मानवतावाद खोखला, मूठा और आदर्शवादी है, क्योंकि उसमें यथार्य की आग नहीं होती। इनका गोल-मोल और हवाई मानवतावाद विलकुल निर्लित और निर्विकार होता है, उसका किसी से विरोध नहीं है, वह सब का कल्याण मनाता है, यदि वह विरोध भी करता है, तो पाप, शोपण, दैन्य, कलुव आदि अमूर्त मनोविकारों का, वह मूर्त मानव-मूर्तियों का नाम लेते ही मौन हो जाता है। इस मानवतावाद का अभिप्राय कुछ-कुछ ऐसा है कि विचारमात्र से ही विचार बदल जायेंगे और फिर जगत् भी आदर्श हो जाएगा, इन विचारों को सिन्नय रूप देने की वात वे सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ कुछ लोगों से सप्तर्प हो जाने की आशका है। पत जी का नवीन मानवतावाद बहुत कुछ इसी तरह का है, जो मूलत आदर्शवादी है।

इसमें तिनक भी सन्देह नहीं है कि जिसका मानवतावाद जितना ही अस्पष्ट और उलका हुआ होगा, उसके साहित्य का रूपविधान भी उतनाही अस्पष्ट और उलका हुआ होगा। सूच्म मानवतावादी किव सदैव 'सामान्य' बातें कहता रहेगा, क्योंकि 'विशेष' के चित्रण से ख़तरा है, फलत 'विशेष चित्रों' और 'विशेष मानव-मूर्तियों' के अभाव में उसका सारा काव्य और कथा-साहित्य निर्चीव सामान्यीकरण-मात्र रह जाएगा। इसके विपरीत जिसका मानवतावाद जितना ही स्पष्ट और मूर्त होगा, उसके चित्रों और पात्रों में भी उनती ही सजीवता होगी तथा उसकी भाषा भी उतनी ही सहज, स्वामाविक, सवेद्य और ओजस्विनी होगी। हम दूसरों को घोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने को नहीं, और जो साहित्यकार ऐसा करने का प्रयत्न करता है, वह तमाम शिल्य-ज्ञान के वावजूद अपनी कला को चौपट करता है।

इसलिए विषयवस्तु पर जोर देने का सही अर्थ है मूर्त और ठोस रूप में युग सत्य को पहचानना और स्पष्ट रूप से मानव-बय की वाहिनी का पत्वधर होना।

युग-सत्य को मूर्त रूप में पहचानना ही काफ़ी नहीं है, साहित्यकार के जीवन श्रौर साहित्य में वह जितनी प्रगाढता से अन्तर्भृत रहेगा उसकी रचना

उतनी ही कलात्मक पराकाष्टा पर पहुँचेगी। ग्रानेक माहित्यकार ऐसे हैं, जो जनता की पार्टी के सिकेय सदस्य हैं, जनवादी विचारों के ग्रान्छे, जाता तथा प्रवक्ता हैं, फिर भी ग्रापने साहित्य में मध्यवर्गीय बीमाग्यि। वाले कलाकारों के साथ हैं। इसी बात को लेकर कुछ लोगो का ग्रागेप हैं कि वे ईमानदार नहीं है। बात टीक है यदि टीक ढङ्क से कही जाए। यदि इसका ग्रर्थ यह है कि वे मध्यवर्गा य वीमारियों का जो साहित्य लिखते हैं, उसी के अनुकृत अपने राजनीतिक विचार भी रखें, तो यह शुद्र ऋौर तार्षिक ईमानदारी, वेईमानी से वड़ा पाप--आत्महत्या है। यदि इस त्रारोप का ग्रर्थ यह है कि वे जनवादी विचागे को क्रमश व्याव-हारिक जीवन श्रौर साहित्य में श्रान्तर्भु क्त रूप में लाये तो जात युद्ध समभा में त्राती है और उनसे इतना ही कहा जा सकता है कि यह काम एक दिन का नहीं है। साहित्य का इतिहास इस वात का प्रमाण है कि जिन मध्यवर्गी य कवियों ने जिस क्रम से जनवादी शक्तियों के साथ तादातम्य स्थापित किया हं, उनकों कता उसी कम ते स्वस्य ऋीर मुन्दर होती गयो है। विभाजित समाज में तादातम्य का यह कार्य अपेदाकृत मिद्धम होता है क्योंकि साहित्यकार के मार्ग मे अनेक व्यक्तिगत श्रीर सामाजिक वाधार्ये त्राती हैं। जब तक सामाजिक श्रन्तविरोध दूर न होगा, न्यक्ति-जोवन का भी अन्तर्विरोध दूर न होगा और जब तक व्यक्ति-जीवन का यह श्रन्तिविरोध दूर न होगा, साहित्य की विषयवम्तु ग्रीर रूपविधान में मां वह अन्तर्विरोध वना रहेगा।

यह अन्तर्विरोध क्सि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से दृ नहीं हो सकता; यह तो तभी दूर होगा, जब मानव-मानव के बीच स्वस्य छीर तहल सामाजिक संवध होगा, परस्पर मौहाद्र और सहयोग की भावना होगी। अम्नु, ऐमा समाज-निर्माण जिस क्रम से होता जाएगा, मध्यवर्गीय साहित्यकार का अन्तर्विरोध भी उसी क्रम से दूर होता लायेगा। इसलिये तर्व-सङ्गत यही हैं कि साहित्यकार इस सामालिक परिवर्तन में अधिक से अधिक निक्रय योग दे। साहित्यकार खीवन संग्राम का योद्धा होता है, तदस्य दर्शक नहीं।

यहाँ महज ही यह प्रश्न पूछा जा मकता है कि सोवियत रुस, नये चीन श्रादि देशों में, जहाँ यह मामाजिक अन्तर्विरोध लगभग दूर हो चुका हैं, माहिल खजन की क्या प्रगति हैं। मोवियत यूनियन की ही बात लें। पहली बात तो ध्यान में रखने योग्य यह है कि जोप मंसार के हो तिहाई पूँ बीबाबी देशों ने विग हुन्ना वह भू-भाग समानवादी व्यवस्थाका लाम उठाता हुन्ना भी, प्रतिपल युद्ध की ब्राशकात्रों से सतर्क रहा है। इससे सच्चे ब्रथों में सामाजिक ब्रन्तों वेरी घ वहाँ भी दूर नहीं हो सका है। वह तो विश्व जनता की मुक्ति से ही समव है। दुसरी बात यह है कि उत्पादन के सावनों में उन्नति के समानान्तर ही साहित्य थ्रीर कला में उन्नति नहीं होती। सामाजिक थ्रीर साहित्यिक विकास में घनिष्ठ सम्बन्ध श्रीर किंचित् समानान्तरता भी श्रवश्य है. किन्तु साहित्यिक श्रेष्ठता उत्पादन की उपलब्धि के स्तर की अपेजा सामाजिक यथार्थ श्रीर साहित्यकार के सवध पर ऋधिक निर्मर करती है। इन दो कारणों को ध्यान में रखते हुए यह निस्तन्देह कहा जा सकता है कि सोवियत साहित्य ने स्वस्थ ग्रीर सशक्त विषय वस्तु तथा सहज रूपविधान के चोत्र में निश्चय ही उन्नति की है, विशेपत कथा साहित्य के त्रेत्र में। अनुवादों के व्ल पर हम इतना ही कह सकते हैं। तीसरी वात यह है कि वहाँ ऋभी सामान्य जन-जीवन के निम्नतम साहित्यिक उठाया जा रहा है। उस साहित्य को मध्यवर्गीय मानों से मापना श्रनचित होगा। फिर भी चित्रकला के चेत्र में सोवियत भूमि ने इस समय के सभी देशों की कलाकृतियों को चुनौती दी है। चित्रकला की यह उन्नति उत्पादन के साधनों के अनुरूप ही है। वस्त्रत यात्रिक उन्नति उन कलाओं के विकास में प्रत्यच् योग देती है, जिनके निर्माण् में यात्रिक साधनों का ऋपेचाञ्चत अधिक उपयोग होता है। साहित्य में ऐसा नहीं होता. इसलिये उसका विकास प्राय परोत्त श्रीर मदतर होता है। यही कारण है कि उत्पादन के साधनों के श्रल्प-विकसित त्र्यादिम युग में भी ऋग्वेट, महाभारत, राम्ययण जैसी महान् काव्य कृतियाँ उत्पन्न हो गयीं श्रीर श्राधनिक युग इतनी यात्रिक उन्नति के बाद भी उस कोटिकी रचनाएँ न दे सका. क्योंकि यह न्त्रीद्योगिक युग उस कोटिके सुघटित सामाजिक सगठन और परस्पर-सौहाद्व की रत्ना न कर सका।

ट्सिलए सोवियत यूनियन में यदि साहित्यिक श्रेष्ठता सामानिक विकास के अनुपात में कम हो, तो इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि समता श्रोर स्वतंत्रता पर श्राधारित समान व्यवस्था का साहित्य अनिवार्यत श्रेष्ठ नहीं हो सकता। श्रेष्ठ समान में श्रेष्ठ साहित्य-रचना का सिद्धान्त सत्य है, परन्तु उसमें साहित्यकार की सामानिक यथार्थ सम्बन्धी धारणा तथा शक्ति को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसे सुविधा-प्राप्त समाज में यदि साहित्यकार, साहित्य-परम्परा

तथा शब्दशिल्प का श्रव्छा श्रम्यासी है श्रीर जीवनानुभावों का जागरूक दृष्टा है, तो निश्चय ही श्रेष्ठ कलाकृतियाँ दे सक्ता है।

स्र, तुलसी, प्रेमचन्द ग्रादि महान् साहित्यकारों ने वर्ग समान में रहते हुये मी, जो महान् कृतियां टी हैं, उसका कारण गरीवी नहीं, विलक्ष समानिक यथार्थ की सची पकड़ तथा मानव जय के प्रति ग्रदम्य विश्वास रहा है। इससे यह निष्कर्ण निकालना तर्क का दिवाला निकालना होगा कि गरीवी में ही महान् साहित्य की रचना हो सकती है। भूलना नहीं चाहिये कि गरीवी ने ग्रनेक प्रतिभाग्रों को ग्रसमय ही पीस भी दिया। जिस तरह शकटार ग्रपने पुत्रों का सत्त खाकर महापद्मनन्द के ग्रंध कागवास से प्रतिकार के लिये जपर उटा था, उसी प्रकार ग्रपने युग की ग्रनेक पीड़ित ग्रात्माग्रों की नष्टप्राय शक्तियों के पुद्ध को ग्रपने में समेंट कर उनके प्रतिनिधि-स्वरूप ये महाप्राण व्यक्ति जपर उठे थे।

इधर साहित्यकार के जीवन ऋौर साहित्य के अलगाव की भी वात उठाई जाती है और उसे सैद्धन्तिक रूप देने के लिए इलियर का वह सूत्र रखा जाता है कि कलाकार जितना ही पूर्ण होगा, उतना ही उसके भीतर भोगने वाले प्राणी श्रीर रचने वाली मनीपा का प्रयक्त होगा। इस वात को यदि इतने ही तक लिया जाए कि साहित्यकार की श्रपनी ग्चना श्रपने व्यक्तियाद के उभार का निर्णेघ करे, तत्र तो टीक है। कीटस ने इसी वात को 'निर्गेटिय-कैपेविलिटी' कहा है। तॉल्सत्वॉय चेखव प्रमचन्द्र ग्रादि माने हुये कथाकारों के चित्र-चित्रण में यह विशेषता देखी जा मकती है। ग्राज के उपन्यासकारों की तरह उनमें हर बगह 'निजीपन का आरोप' नहीं हैं। लेकिन उस नृत्र की श्राव में यदि यह कहा जाये कि साहित्यकार श्रपने जीवन में चाहे जिस विचार का हो, चाहे जिन राजनीतिक दलां ने मंत्रद्ध हो परन्तु अपने नाहित्य मे उनमे भित्र चित्रण् कर सक्ता है तो गलत होगा। साहित्यकार 'ग्रनजाने ही प्रगतिशांल' होता है यह बात प्रगतिशील ममीलकों की य्रोर ने भी उठायी जाती है। प्रेमचन्द ने अधिल भारतीय प्रगतिशील लेखक मंत्र की प्रथम बैठक में यही करा था कि साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। उसका मतलब यही है कि प्रेमचंद वी अपनी बात कह रहे थे छोर वे मानबिंदत के साथ इतने इलिंभन गये ये कि दूसरों के सम्बन्ध में अन्यया सोच भी नहीं सकते थे और वो लोग 'श्रनजानी प्रगतिशांलता' की बात<sup>्</sup> कहते हैं, उनके दिनाग में लेनिन दारा

सी हुई तॉल्सत्वॉय की वह समीता है, जिसमे तॉल्सत्वॉय को धार्मिक विचारों के वावजूद रूसी क्रान्ति का दर्पण कहा गया है। लेकिन ऐसे समीत्तक सामाजिक विकास के ऐतिहासिक सोपानों को भूल जाते हैं। तॉल्सत्वाय श्रयवा प्रेमचन्द के समय सामाजिक सवर्ण इतना तीव नहीं या श्रीर न साहित्यकार के सामने तीखे राजनैतिक मतवादों का निमंत्रण था। सामाजिक यथार्थ की समस्या भी उस समय इतनी गृढ न थी। फलत वैज्ञाकि दृष्टिकोण के श्रमाव मे भी प्रत्यत्त चीवनानुभाव के वल पर वे महान साहित्यकार यथार्थ का श्रद्धन कर गये। श्रां ऐसी स्थित नहीं है। साहित्यकार श्रपनी वैयक्तिकता के प्रति इतना सचेत है कि यथार्थ पर उसका श्रारोप किये विना नहीं चुकता। ऐसी दशा में यह श्रावश्यक है कि उसके जीवन श्रीर साहित्य को तुलनात्मक रूप से देखा जाए। नित्य तीखे होते हुये सामाजिक सवर्ण में जिस तरह हवाई मानवतावाद का नारा नहीं चल सकता, उसी तरह 'श्रनजानो प्रगतिशीलता' का नारा भी धीखा है।

इस प्रकार हिन्दी साहित्य में इस समय कलात्मक सौन्दर्य की प्राप्ति के लिए समीचकों और कृति साहित्यकारों के सम्मुख ये चातें स्पष्ट हो जानी चाहिए---

- —रूपविधान पर विशेष वल देना गलत है।
- -विषयवस्तु पर वल देना ही सही मूमिका है।
- --विषयवस्तु पर बल देने का श्रर्थ है कलाकार द्वारा वास्तविक बगत् के यथार्थ का यथासमब पूर्णतम श्रीर गहरा ज्ञान।
- —यथार्थ का पूर्ण ज्ञान योग, समाधि श्रीर इलहाम से नहीं हो सकता।
  मावर्सवादो सिद्धान्तों के श्रध्ययनमात्र से भी नहीं हो सकता। किसी वैज्ञानिक
  दृष्टि श्रथवा विवेक के विना सासारिक समर्पों में इधर-उधर ठोकरें खाने से भी
  नहीं हो सकता। वैज्ञानिक सामाजिक दृष्टिकोण के साथ जीवन-संग्राम में सिक्षय
  भाग लोने से ही यथार्थ का पूर्ण श्रीर गहरा ज्ञान हो सकता है।
- --- इस परिवर्तमान परिस्थिति में 'श्रनजानी प्रगतिशीलता' का नारा काम नहीं दे सकता।
- -- स्पष्ट श्रीर सचित्र रूपविधान के लिए आवश्यक है कि यथार्थ की परख बहुत ठीस श्रीर स्पष्ट हो; सामान्य सिद्धान्तों के रूप में नहीं, बल्कि विशेष मानव-मूर्तियों श्रीर स्थितियों के रूप में हो।

- —मामियक ययार्थ का ज्ञान होना ही काफी नहीं है, बल्कि भावी स्वप्न का स्वरूप मी स्पष्ट रहना चाहिए, जिस पर उसकी ब्रास्या हो।
- —वर्तमान की परीन्ना श्रौर भिवष्य की कल्पना के साथ साहित्यकार में श्रतीत की महान् साहित्यिक परम्परा का जीवित बोध श्रौर स्वायत्तीकरण भी होना चाहिए।
- —साहित्यकार में वर्तमान, भविष्य श्रौर श्रतीत के साथ जितना विनिध सम्बन्ध (इंटीग्रिटी ) होगा, उसकी रचना भी उतनी ही महान् होगी।

न देने के लिए साहित्यकार को क्या करना पड़ता है ? लेकिन उनके बाहिर न करने से ही इन वातों पर पदी नहीं पड़ बाता। ए गेल्स के उस लेख मे ही उन्हें पर्वाकाश करने की काफी सामग्री है। अफसोस, उन्होंने एक ख़तरनाक आदमी की आड़ ली!

एगेल्स का कहना है कि हास युग मे भी गेटे श्रौर शिलर जैसे महान साहि-त्यकार इसलिए हुए कि उन्होंने सपूर्ण जर्मन समाज की तत्कालीन स्थिति के विरुद्ध विद्रोह की श्रावान उठाई। लेकिन सामाजिक हास का प्रभाव इतना जबर्द्स्त था कि उमर दलने के साथ ही इन महान लेखकों में निराशा वडने लगी। एगेल्स ने बड़े श्रप्तसोस के साथ लिखा है कि श्रेष्ठ श्रौर सबसे शिक्त-शाली बुद्धि वाले मनीपियों ने भी श्रपने देश के भविष्य की सभी श्राशाएँ छोड़ दीं।#

इससे स्पष्ट है कि साहित्य पर सामानिक सकट का वड़ा घातक श्रसर पड़ता है। जवानी की उमरा मे गेटे श्रीर शिलर ने जो विद्रोह श्रीर उद्दाम प्रेम की रचनाएँ कीं, वे शीघ्र की परिस्थितियों की चपेट से दव गई । अपने युग के गहरे विपाद से ऐसे महान व्यक्तित्व भी न वच सके। यदि सामानिक सकट का प्रभाव साहित्य श्रीर संस्कृति के लिये इतना घातक न होता तो मार्क्स श्रीर एगेल्स पूँ जीवादी व्यवस्था को ख़तम करने के लिए ग्रपना सारा जीवन क्यों लगा देते ? मार्क्स-एगेल्स ने एक वार नहीं, अनेक वार कहा है कि पूँ जीवादी व्यवस्था कला श्रीर कविता के लिए घातक है। श्रीर यह तथ्य ऐसा है जिसे मार्क्स-एगेल्स को न मानने वाले लेखकों ने भी स्वीकार किया है। श्रालोचना-मडल के ग़रु प्रतीक-सपादक अर्ज य में तो इतनी 'ईमानदारी' है कि 'व्यक्तित्व के दुकड़े कर देने वाली पूँ चीवादी चीवन-व्यवस्या, हमारी जिजीविषा के दुकड़े नहीं कर पाती यह, मही है, परन्तु उसे व्यर्थ कर देती है।" स्वीकार कर लें. लेकिन शिष्य मडली में इतनी श्रिधिक श्रास्था है कि वह सामाजिक हास के प्रमाव को कत्तई इनकार करती है। गोया सारा का सारा दर्द, सशय, निराशा, यौन-कुरहा, प्रमु की पूजा वगैरह त्रासमान से वरसे हैं। इतनी वेदना श्रौर ऐसी श्रश्लीलता समूचे साहित्य में श्रान से पहले शायद ही कमी व्यक्त हुई

<sup>#</sup>मार्क्स एड एगेल्स लिट्रेचर एड ब्रार्ट, पृ० १८-१६ ( करेंट बुक हाउस वम्बई, १६५२)

हो । लेकिन 'श्रास्थावादी' लेखक हैं कि इसी को साहित्य का गौरव समभते हैं। सामाजिक हास का सबसे खतरनाक श्रसर संमात यही है जब लेखक श्रपनी कमनोरियों को ही गौरव देने लगता है।

गंटे श्रीर शिलर की महत्ता इस वात में है कि उन्होंने उस हाम-युग के फलन्यरूप अपने भीतर प्रतिविभ्नित होनेवाली कमलोरियों के विरुद्ध सम्प्रिया। वे श्रपनी निराशा श्रीर वेदना के लिए महान नहीं हैं, बिल्क उम लीवत शिक्त के लिए महान है जो नैतिक-सामानिक स्तर पर स्वन्थ-पिव जीवन के लिए लड़ रही थी। अस्वस्थ प्रवृत्तियों के विरुद्ध स्वस्थ प्रवृत्तियों का यह सम्म केवत उन्हीं दो व्यक्तियों के भीतर नहीं या बिल्क उस युग के श्रनेक विचारनों के भीतर जल रहा या श्रीर बहुत बड़े पमाने पर किसी-न-किमी रूप में वह सम्म सपूर्ण नर्मनी में मोजूद था। यह असनोप श्रीर सम्म पर्य गेटे श्रीर शिलर की 'शुड़' प्रतिभा की उपन न थी। एक हद तक वह तत्कालीन सामानिक सम्म असतीय तभी पदा होता है जन समान के किसी-न-किसी स्तर श्रयवा एकदम निचले स्तर में उसके प्रति कुछ श्रयन्तोप हो।

उदाहरण के लिए हम अपने हिन्दी साहित्य के दो युगों को लें। एक भिन्तकाल। और दूसरा रीतिकाल। यदि राजनीतिक दृष्टि से देखें ता दोनों हो कालों में मुगल वादशाहों का शासन था। सामाजिक दाँचे में भी कोई मीलिक परिवर्तन नहीं हुआ था। फिर भी भिन्तकाल के किन हैं कि उन्होंने प्राप्टत-जनों का गुग्ग गाने ते इनकार कर दिया और रीतिकाल के किन अपने आक्षयदाता राजाओं को रिफाने में लगे रहे। भन्तों ने लौकिक प्रेम के नित्रग्त में शालीकि गरिमां भर दी और रीतिकाल के किन्यों ने उममें दग्नार का दाग़ लगा दिया। नकत किन तो जाति-चरन, अन्त-नीच-भेद मरे क्लिकाल के नित्रलाक अपने भगवान से शिकायत करते हुए आंनुओं का अध्ये चटाते में श्रोर गीतिमार्लान किन राग नित्रालीन कि राग-रग में मन्त रहे।

इसना क्या बवान है ? क्या विहारी, देव, फेशव, मितराम वोगह में ज्वीर, बारखों, वर, तुलसी इत्यादि में प्रतिमा कम भी ? प्रतिमा के आधार पर इस सवाल का बुरिनंगत बवान देना संभव नहीं है। रीतिवाटी कवियों को विलक्षित में अमतोप नहीं हुआ तो यह उनकी कम प्रतिमा का परिणाम है या दरनारदा है वा ? दरवारों तक दु.स की पुजर पहुँचती ही कब भी ? द्रमरी छोर हैत और मक थे बिन्हें गाँवों में होनेवाले अत्याचार तथा उन अत्याचारी के

विरुद्ध उठनेवाले असन्तोप का प्रत्यच्च श्रमुभव था। कलिकाल का श्रत्याचार श्रपने नग्न रूप में उनके सामने था श्रार साथ ही असन्तोप की वह द्वी हुई श्राग भी प्रत्यच्च थी। इसीलिए उनकी कविता में वेदना के मार्मिक स्वर के बीच मानव की असन्तुष्ट मानवता फूट पड़ी है। तात्पर्य यह कि सकटकाल में भी श्रेष्ठ साहित्य उस समय उत्पन्न होता है जब समाज मे उस सकट के विरुद्ध असन्तोप का बीज हो। इस असन्तोप को लोकजीवन से जितना ही बल प्राप्त होता है, उसमें उतना ही श्रोच श्राता है श्रीर साहित्य का स्वर उतना ही कँचे उटता है। सन्त-भिक्त युग में सन्तों के असन्तोप के पीछे लोकजीवन का यही नैतिक बल था।

इतिहास से इस वात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि आरम्भिक मुगल वाद-शाहों—विशेषत श्रकवर के प्रयत्न से उत्तर भारत में व्यापार श्रीर खेती सम्बन्धी ऐसे बहुत से कार्य हुए जिससे गाँव का आपसी विलगाव कम हुआ और जातीय जीवन की नींव पड़ी, साथ ही सदियों की लूटपाट के बाद देश में कुछ शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित हुई। मिक्त काव्य की उत्कृष्टता देश की इस समृद्धि से भी जुड़ी हुई है। इन परिस्थितियों ने लोकजीवन में अपने पुराने श्रत्याचारों के विरुद्ध श्रसन्तोष का भाव जगाने की दिशा में काफी काम किया। मिक्त काव्य में लोकजीवन की इसी विजय का उद्घोष हैं।

यह लोकनागरण इसी तरह समय-समय पर ऊपरी स्तर को सहारा दिया करता है। अप्र जी राज के दिनों में जब देश पर राजनीतिक और आर्थिक अत्याचार तीखा हो रहा या, प्रेमचन्द, प्रसाद, निराला, और पत जैसे साहित्यकारों ने साहित्य की गीरवशाली पताका ऊँची रखी। पराधीनता के युग में भी हमारे साहित्यकारों ने साहित्य को पराधीनता का शिकार नहीं होने दिया, उसके पीछे उनके अपने व्यक्तित्व के बावजूद जनता का महान जागरण भी या। इस जन-जागरण के अभाव में पचास साल पहले भारतेन्दु जैसे महान प्रतिभाशाली साहित्यकार भी यथेष्ट कार्य न कर सके!

इसका श्रर्थ यह नहीं है कि राजनीतिक श्रीर आर्थिक पराधीनता का घातक प्रभाव हमारे साहित्य पर नहीं पड़ा । छायावादी किवता में जो निराशा, वेदना, पलायनवाद वगैरह दिखाई पड़ते हैं वे पराधीनता के प्रभाव नहीं तो क्या हैं ? मध्ययुग की हासशीलता ने यदि भिक्त काल्य में लौकिक दु ख को उलटकर श्रलौकिक बना दिया श्रीर इस तरह काल्य के स्वर को श्रीर भी गीला कर दिया तो श्राधुनिक युग की पराधीनता ने रहस्यवाद श्रीर निराशावाद की

#### इतिहास और श्रालोचना

सृष्टि की । इस प्रकार हास युग के श्रेष्ठ साहित्य में भी मिलनता की छाया दिखाई पड़ती है । समकालीन हासोन्मुरा वातावरण से संसार का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साहित्य भी मुक्त नहीं है । यदि हम श्रपने युग के हिन्दे। साहित्य से उदाहरण लें तो पायेंगे कि जागरूक से जागरूक लेखक भी 'सेक्स' के किसी-न-किसी प्रकार के चित्रण से नहीं बच सका है । इतनी पैनी सामाजिक दृष्टिवाले यशपाल भी 'सेक्स' मंबन्धी विकृतियों मे प्राय फॅस जाते हैं । यदि नैतिक संयम नहीं तो कजा का कठोर संयम स्वीकार करनेवाले श्रज्ञ य भी 'नटी के द्वीप' में इस उफान को नहीं दवा सके । यह सामाजिक हास के मिलन प्रभावों में से एक है।

हास युग में भी श्रेष्ठ साहित्य इसलिए सम्भव होता है कि संपूर्ण मानव समान का एक साथ ही हास नहीं हो नाता, विकास का बीन हास के तल मे कहीं-न-कहीं मीजूद रहता है। विकास की स्थिति यदि संसार के किसी कोने में मौजूद हो तो भी उसका त्रासर पड़ के रहता है। विकास का यह वीच सामान्यत जनता के जीवन में होता है। हास युग के श्रेष्ठ साहित्य की श्रेष्ठता का मूल स्रोत यही लोकजीवन है। ऊपरी स्तर की हास भावना यदि साहित्य को मिलन करती है तो निचले स्तर में दवी हुई जनता उसे संजीवन रस प्रदान करती है। परन्तु प्रायः ऐसा होता है कि ऊपरो स्तर के विपाक्त प्रभाव से सारा वातावरण इतना गंटा हो जाता है कि साहित्यकार नीचे छिपी हुई संवीवनी शक्ति तक नहीं पहुँच पाते । ऐसा सामान्यत होता है । विशेष स्थिति मे ही साहित्यकार उम वातावरण को भेदकर शक्ति श्रीर सीन्दर्य के मृल उत्स तक पहॅचता है। साहित्यकार को यह प्रेरणा कभी-कभी श्रपने देश के बाहर किसी श्चन्य देश के नव-जागरण से भी मिलती है। उदाहरण के लिए श्रानके श्चनेक हिन्दी साहित्यकार चीन श्रीर सोवियत यूनियम के महान चनवागरण से प्रेरित होकर भ्रपने देश की जनशक्ति से साहित्य के लिए संजीवन रम प्राप्त कर रहे हैं।

जिस प्रकार संसार के श्रन्य देशों का सामाजिक हास किमी देश के विकास-शील वातावरण को भी प्रमावित किये जिना नहीं रहता, उमी तरह देशान्तर का सामाजिक विकास किसी देश की हास-दशा में भी शक्ति का संचार करता है। परन्तु श्रास के सुग में भी ऐसे लेखक हैं जो इस तथ्य को कर्त इनकार करते हैं। एक श्रोर यदि चीन श्रोर सोवियत यृनियन की दनता के महान कार्यों से उन्हें प्रेरणा नहीं मिलती तो दूसरी श्रोर श्रमशिका श्रीर योरन का सामाजिक संकट भी उनके लिए 'वीदिक रियति मात्र' है। प्रेरणा न लेना चाहें तो व न लें लेकिन श्रमरीका श्रीर योरप के सामाजिक संकट का घातक श्रमर व कैसे छिपा सकते हैं। निहुरे-निहुरे भी कहीं केंट की चोरी हुई है १ यह तो उनकी रचनाएँ ही बताती हैं कि योरप का संकट हिन्दी के इन लेखकों के लिए 'वौद्धिक स्थिति मात्र' है कि 'मावावेश की परिस्थित'। सामाजिक सकट के घातक प्रभाव को स्वीकार करना निराशावाद नहीं है। यदि वस्तुस्थिति को पहचानना ही निराशावाद है तो यह निराशावाद उस श्राशावाद से कहीं श्रच्छा है जो वस्तुस्थिति से श्रांख मूँदता है। ऐसे श्राशावाद का सही नाम पलायनवाद है। परन्तु जहाँ जीम पर श्राशा श्रीर दिल में निराशा हो वह श्रात्मप्रवचना है श्रीर यह पलायनवाद से भी ख़तरनाक है। ऐसा प्रवचना से श्रेष्ठ साहित्य नहीं रचा जाता।

श्रेष्ठ साहित्य मन का लड्हू नहीं है कि जब जी चाहा बना लिया। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ, साहित्य-मात्र किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। जब जैसा जी हुत्रा वैसा साहित्य कोई नहीं रच सकता। वह एक निश्चित परिस्थिति में श्रोर एक निश्चित परिस्थिति से पैदा होता है श्रोर यह परिस्थित उसकी स्वेच्छा को मर्यादित करती है—यहाँ तक कि उसके विद्रोह को भी। परिस्थिति के विषद्ध लेखक का विद्रोह मी उस परिस्थिति के द्वारा निर्धासित होता है। यह लेखक की ऐतिहासिक सीमा है। मन के लड्हू खाने की श्रापेचा श्रापनी ऐतिहासिक सीमा को समभने श्रोर समभ कर बदलने की कोशिश करने में कहीं श्रिधिक स्वाद है।

# समाज और साहित्य के बीच की कड़ी: लेखक का व्यक्तित्व •

समाज ग्रीर साहित्य के सम्बन्ध की चर्चा चलाते हुए ग्रवसर लोग इस तरह वात करते हैं गोया समाज अपने आप साहित्य हो जाता है। जो लोग साहित्य को समाज की छाया मानते हैं उनकी वातचीत से भी ऐसा मालूम होता है कि यह छाया अपने आप पड़ती है। समाज और समाज को छाया ( साहित्य ) के बीच यदि कभी किमी तीसरी चीज का नाम लिया जाता है तो वह है 'साहित्य का ग्रपना नियम'। लेकिन इस नियम का प्रवेश तब कराया जाता है जब समाज को उस छाया में श्रत्यन्त विकृति दिखाई पड़ती है । फिर भी सवाल यह है कि साहित्य का यह 'ग्रापना नियम' साहित्य से ग्रालग मोई तीसरी चीज फैसे मान ली जाय ? 'साहित्य की छाया में विकृति उत्पन्न होती है साहित्य के ऋपने नियम से' यह कहने का मतलब है कि साहित्य पदा होता है साहित्व से । नियम की मत्ता यदि स्वतन्त्र मान भी लें तो सवाल उठता है कि यह नियम कहाँ से पैदा होता है । इसका जवाव स्याद अवकर्य च ! उनमें इतनी भी चेतना नहीं है कि इस नियम को अपनी बुढ़ि से उत्पन्न बता सर्के । इससे बड़ी विडम्बना श्रीर क्या होगी कि लेखक के व्यक्ति-स्वातंन्य का ढोल पीटनेवाले लोगों को समान श्रीर साहित्य के शीच स्वयं ग्रपने ही ग्रस्तित का बोध नहीं है। व्यक्तित याद ग्राता है समान के विनद या फिर साहित्य के विचद लेकिन जब समाज श्रीर साहित्य दोनां ही ग्रामने-सामने थ्रा जाते हैं तो दो पाटों के बीच में वे काया बदल कर 'नियम' वन नाते हैं। वकील ग्रालोचना-मग्डल यह मार्क्सवादी ममीज़ा है जिमका सर्वया वहिएकार 'उसकी मम्यूनिम्ड परिण्वति' में मिलता है लेकिन दरग्रसल यह है मार्क्यवादी समीक्ता की 'श्रालीचनावादी' परिस्ति !

'मार्क्ववादी समीना श्रीर उसकी कम्यूनिस्ट परिस्ति' के श्रमुसार समाव श्रीर साहित्य के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी हैं लेखक का व्यक्तिया। साहित्य के रूप में नमाज की जो छाया प्रकट होती है वह लेखक के व्यक्तित्व के ही माध्यम से श्राती है। साहित्य के निर्माण में इस वीच की कड़ी—लेखक के व्यक्तित्व का बहुत महत्व है श्रीर इस महत्व की महत्ता इस वात में है कि एक श्रोर इसका सबंध समाज से है तो दूसरी श्रोर साहित्य से। साहित्य रचना की प्रक्रिया में समाज, लेखक श्रीर साहित्य परस्पर एक दूसरे को इस तरह प्रमावित करते हैं कि इनमें से प्रत्येक क्रमश परिवर्तित श्रीर विकसित होता रहता है—समाज से लेखक, लेखक से साहित्य श्रीर साहित्य से पुन समाज। \*

फिर भी कुछ लेखकों का ख़याल है कि मार्क्सवादी समीचा में लेखक के व्यक्तित्व का महत्व स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि 'लेखक के व्यक्तित्व' से उनका अपना जो मतलव है उसे मार्क्सवादी स्वीकार नहीं करता। स्वय वे लेखक के व्यक्तित्व को कितना महत्व देते हैं इसका सबूत यह है कि साहित्य की श्रेष्ठता का सारा श्रेय या तो लेखक की 'प्रतिभा' को देते या फिर 'साहित्य के अपने नियम' को। 'प्रतिभा' या तो जन्मजात वस्तु है या फिर ईरवरीय देन ख्रौर साहित्य का नियम भी कुछ ऐसी ही शाश्वत, सनातन, सार्वभौम पदार्थ है। इस तरह लेखक की रचना की श्रेष्ठता का सारा श्रेय किसी इरवरीय सत्ता को है फिर उसमें लेखक के अपने व्यक्तित्व का क्या महत्व? मनुष्य की अपनी उपार्जित शक्ति का ऐसा घोर अपमान और फिर भी व्यक्तित्व की तरफदारी करने का स्वांग! जो मनुष्य की अपनी शक्ति में विश्वास नहीं करता, वह चाहे देवी शक्ति का ही विश्वासी क्यों न हो वस्तुत मानव-विरोधी है।

प्रतिमा को कुछ लोग लेखक की अपनी निजी साधना का परिणाम मानते हैं। उनके अनुसार रचना की श्रेष्ठता का कारण लेखक का अपना बुद्धिवेभव है। ऐसी हालत में एक वार आ जाने पर इस बुद्धिवेभव को हमेशा श्रेष्ठ साहित्य की रचना करते जाना चाहिये। लेकिन जैनेन्द्र, सुमित्रानन्दन पन्त, महादेवी वर्मा जैसी प्रतिमाओं को अचानक क्या हो गया कि उनकी रचनाओं में निरन्तर हास ही दिखाई पढ़ रहा है। यदि लेखक की प्रतिमा स्वय उसी के भीतर की एकदम अपनी चीज है तो इन लेखकों की वह शक्ति आज मी क्यों नहीं प्रकट होती? इसका मतलव यह है कि वह रचना-शक्ति अत्र या तो चीण हो गई या तो समाप्त हो गई। क्या यह केवल उम्र का परिणाम है? यदि उम्र

<sup>#</sup>देखिए मार्क्सिस्ट क्वार्टलीं मिसेलेनी न०१ में 'दैट पैरालाइनिंग एपेरीशन व्यूटी' निवध !

#### इतिहास और ऋालोचना

दलने से पहले ही लेखक की शक्ति चीण होती है तो खीन्द्रनाय की भी शक्ति उम्र के साथ क्यों नहीं जीए हो गई १ यदि यह कहें कि उनके पाम अब कुछ कहने को सामग्री नहीं है तो जाहिर है कि सामग्री के स्रोत से वे कट गये हैं और जिसे प्रतिभा अथवा रचना-शक्ति कहा जाता है वह लेखक के भीतर से खतः पैदा होनेवाली चीज नहीं बल्कि कहीं अन्यत्र से ग्रहण की हुई संपदा है। इस संपदा के अभाव में भी सिद्धहस्त लेखक कुछ दिनों तक पुरानी सामग्री को नये-नये दङ्ग से सजाकर उपस्थित करता रहता है जैसा कि जैनेन्द्र आजक्ल कर रहे हैं। लेकिन पुरानी सामग्री का यह कारोबा ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। ऐसी रचनाओं में वर्षों के अभ्यास का कौशल कहीं-कहीं भलक सकता है लेकिन समुची रचना निर्जीय मालुम होती है।

जो श्रहंवादी लेखक श्रपनी स्वयंभू रचना शक्ति के भरोसे श्रसमय ही एकात भजने लगते हैं उनकी दशा श्राज के श्रनेक प्रयोगवादी किवयों की तरह हो जाती है। नतीजा यह होता है कि किवता में या तो दर्द हो दर्द रहता है या फिर दर्द भरी दुरुहू पहेलियाँ! लिखते ये जरूर रहते हैं लेकिन वह लिखना ही इन्हें धीरे-धीरे कुतरता जाता है। जैसे विना चारा के मशीन या विना भीक के जाता चलाये जाने पर स्वयं श्रपने ही को खाता रहता है, उसी तरह ये श्रपना ही विनाश किये जा रहे हैं। वस्तुतः साहित्य-रचना के साथ सबसे बड़ी मुसीवत यही है कि पाटक पर श्रसर टालने के पहले वह स्वयं लेखक श्रीर उसकी कजम पर श्रसर टालनी है। निगशावादी चना किमी श्रीर को निराश बनाने से पहले श्रपने लेखक को ही कुंठित कर देती है। घना-नन्द ने चब कहा था कि भोहिं तो मेरे किचत बनावत' तो उनका श्रमिश्राय बुछ ऐसा ही था। गरज कि रचना की शक्ति को श्रपने श्राप तक ही सीमित करके लेखक खुद श्रपना ही नुक्सान करता है। ऐसी धारणाशों को यह कहकर तरह नहीं दिया जा सकता कि इसके मानने, न मानने से छुछ नहीं होता। श्रन्ततोगत्वा लेखक पर इनका श्रसर पहला है।

श्रपनी शक्ति के वत्तुगत श्रोत का निर्पेध क्रिके श्रपने श्राप को ही ग्यना में समयं माननेवाले लेखक योड़े ही दिन बाद काल्पनिक साहित्य गडते दिखाई पड़ते हैं। कहने के लिए जब बुछ, वास्तविक नहीं गहता तो सब बुछ, श्रपने दिमाग से गटने लगते हैं। हितया एहरेनबुर्ग के शब्दों में ऐसे लेगक 'स्वमों को पैक्टी' बन बाते हैं। तेकिन न्यमों की यह फैक्ट्री भी वान्तविक खुराक के विना ज्यादा दिन तक नहीं चलाई जा सकतो। सपने गढने की भी एक सीमा होती है। कहते हैं कि तिलस्मी थ्रौर ऐय्यारी का सपना गढते-गढते श्रत में वाबू देवकीनन्टन खत्री पागल हो गये थ्रौर देखते हैं कि कल्पना के कोमल किव पत जी की 'सपनों की फैकट़ी' भी श्रव जवाब दे रही है।

मतलव यह कि लेखक के व्यक्तित्व को अपने आप मे पूर्ण मान लेना गलत है। इस तरह वह व्यक्तित्व कड़ हो जाता है जब कि व्यक्तित्व विकासशील तत्व है। साहित्य-रचना में जब हम लेखक के व्यक्तित्व का महत्त्व स्वीकार करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह स्वयमू और सर्वोपिर है। साहित्य के सामान्य धरातल से सहसा कोई महान साहित्यकार ऊपर उठता दिखाई पड़ता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह जन्म से ईश्वरप्रदत्त प्रतिमा लेकर आया या। किसी विशेष व्यक्तित्व का सहसा ऊपर उठना वस्तुत आकरिमक नहीं है। हमें वह आकरिमक प्रतीत होता है। आकरिमक इसलिए प्रतीत होता है कि हम उन तत्वों को नहीं जानते जिनसे अब तक उसके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। हम तो उसकी कृति को ही सहसा देखते हैं, उस कृति के पीछे लगी हुई साधना से हम प्राय अपिरचित रहते हैं। इस प्रकार किसी विशिष्ट व्यक्तित्व का उत्यान आकरिमक नहीं है, आकरिमक है उसका हमारी दृष्टि में आना। यह विसमय बहुत कुछ ऐसा ही है जैसे कोई अपने वच्चे को वचपन के वाट वारह वर्ण पर देखे अपीर चौंक जाय।

महान साहित्यकारों में श्रीरों से जो विशेषता दिखाई पड़ती है उस पर चिकत होने की श्रपेचा समभने की कोशिश की जाय तो श्रिषक श्रानन्द श्राता है। समभने में चौंकने की श्रपेचा हमेशा श्रिषक श्रानन्द है। विशेषता को समभने के लिए हमें सामान्य से पहले विशेष पर श्राना चाहिए। श्रामी-श्रमी एकदम एक नये लेखक फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास 'मेला श्रांचल' निकला है। उपन्यास पढ़ते ही कौतुकी लांग चौंक उठे श्रीर विस्मयादि बोधक स्वर में 'प्रतिमा प्रतिमा' चिल्लाने लगे। कुछ लोगों ने तो यहां तक मिक्यवाणी कर दी कि रेणु श्रव ऐसी श्रयवा इससे श्रच्छी रचन ना कर सकेंगे। इनके कहने से भी ऐसा ही लगता है गोया यह कृति श्रचानक वन पड़ी है। परन्तु रेणु का यह उत्थान क्या सचमुच श्राकरिमक है। स्योग से रेणु ने इससे पहले भी कुछ-एक कहानियाँ छपाई थीं लेकिन उनमें कुछ खास नहीं था जिससे लोग इस तरह श्राकृष्ट हों। इससे, इतना तो पता चलता ही है कि 'मैला

#### **१तिहास और आलोचना**

श्राँचल' से पहले रेणु ने श्रोर भी चीचें लिखीं श्रोर वे उतनी श्रन्छी नहीं वनीं।

श्रव स्वयं 'मैला श्राँचल' को ही लें। लेखक ने इसमें मिथिला के एक गाँव का सवाँगीए जीवन इतने सजीव रूप में उपस्थित किया है कि हम दक्त रह जाते हैं। यही है रेग़ु की विशेषता क्योंकि रेग़ु से पहले किसी श्रन्य व्यक्ति ने यह कार्य इतनी सफलता से नहीं किया था। लेकिन रेग़ु से पहले क्या किसीने इस दिशा में कार्य नहीं किया था? हम जानते हैं कि नागार्ज न इस तरह के कई उपन्यास लिख चुके थे श्रीर 'मैला श्राँचल' से पहले श्राचलिक क्या साहित्य की प्रवृत्ति का वातावरण वन चुका था श्रथवा वन रहा था। तात्पर्य यह है कि रेग़ु का श्राविभीव एक निश्चित ऐतिहासिक परिस्थिति का परिणाम है। इसी तरह हर लेखक की प्रतिभा एक निश्चित परिस्थिति श्रीर परम्परा की उपज होती हैं।

लेखक की विशेषता उस परिस्थित को टीक से समभाने श्रीर समभा कर वदलने में हैं। रेणु की विशेषता यही तो है कि उसने मिथिला के श्रामीण जीवन को श्रीरों से श्रिषक श्रन्छी तरह समभा है श्रीर समभा कर उसे साहित्य में बदल दिया है। सवाल यह है कि उन परिस्थितियों को इस एक लेखक ने ही इतना क्यों समभा ? जाहिर है कि श्रीरों की श्रपेन्ना वह इन परिस्थितियों को समभाने की रिथित में श्रिषक था। लेकिन स्वय उस गाँव के रहनेवाले किसान तो लेखक से श्रिषक उन परिस्थित में हैं किर भी उन्होंने श्रपनी रियित को इस तरह समभाकर 'उपन्यान' क्यों नहीं लिखा ? क्योंकि वे खेती करते हैं श्रीर उन्हें इतनी फुरसत श्रीर सुविधा नहीं है कि श्रपनी बुद्धि का विकास इस दिशा में कर सकें। मेहनत श्रीर पेशा का बॅटवारा हो जाने के कारण लेखक ने सोचने-विचारने तथा पटने-लिखने के चेत्र में श्रपना विशेष विकास कर लिया है। मतलव यह है कि रेणु में क्मिनों से जो विशेषता है वह तो अम-विमाजन का परिणाम है श्रीर दूनरें लेखकों से जो विशेषता है वह उस विशेष परिस्थित में रहने वी।

श्रिषिक समभाने की नमस्या फिर भी रह जाती है। श्रक्सर एक ही पिन् स्थिति में, एक ही पेंगे के दो लेखक काम करते हैं फिर भी एक लेखक को दूसरे से श्रिषिक सफलता भिल जाती है। यदि दोनों की सम्पूर्ण जीवन नर्यों का व्यीरा श्राप्त हो तो पता जलेगा एक कि सफलता के पीछे उसका सारा जीवन जिल्ला श्रीर जीतोड़ मेहनत है। समाज के इतिहास के बीच प्रत्येक व्यक्ति का एक श्रपना भी इतिहास है, व्यक्ति व्यक्ति के श्रापसी सम्बन्धों का ताना वाना विविध प्रकार के व्यक्तित्वों का निर्माण किया करता है। एक व्यक्ति जितने लोगों के सम्पर्क में श्राता है, वे सब-के-सब किसी दूसरे व्यक्ति के सम्पर्क में नहीं श्राते श्रीर यदि इत्तफाक से ऐसा हो तो भी सबके साथ उसका एकदम वैसा ही सम्बन्ध नहीं हो सकता। सम्बन्धों की यह विविधता, धनिष्ठता श्रीर जिल्ला की जानकारी व्यक्तित्वों में विभिन्नता श्रीर विशिष्टता पैदा करती रहती है। किसी व्यक्ति से जुड़े सम्बन्धसूत्रों का नाम ही उसका जीवनचरित है—इनके निर्माण में उसकी स्वेच्छा श्रीर प्रयक्त का पूरा दखल है। वह चाहे तो श्रपने इस व्यक्तिगत इतिहास को बदल भी सकता है श्रीर न चाहे तो जड़ होने से उसे कीन रोकनेवाला है।

श्रवसर देखते हैं कि श्रलग श्रलग गाँवों से शहर में पड़ने के लिए युक्क श्राते हैं श्रीर पढ़ते-लिखते कुछ लिखने भी लगते हैं। इस तरह लिखने की कोशिश करनेवाले कुछ नये लेखक एक जगह मिलने लगते हैं। कुछ दिनों में मिलने जुलने के लिये इन लेखकों को वस वही रोजवाले दोस्त रह जाते हैं। नतीजा यह होता है कि श्रपने साथ लाई हुई विशेषता की पूँजी ख़तम हो जाती है श्रीर धीरे-धीरे मड़ली के समी लिक्खाड़ एक-से हो जाते हैं। ख़ुदा-न-ख़ास्ता उनके बीच कोई ज्यादा चलता-पुर्जा श्रादमी निकल श्राया श्रीर इस तरह श्रपनी मड़ली में बीस हो गया तो वाक़ी सब उसी की नकल में परेशान! फिर मी उन सबके बीच उन्नीस-नीस से ज्यादा फर्क नहीं होता। उनका बोलना एक-सा, लिखना एक-सा, सोचना एक-सा, यहाँ तक कि धीरे धीरे उनकी श्रन्मत्यां श्रीर चियां भी एक-सी होने लगती हैं। श्राज की बहुत सी रचनाश्रों में इस गोधी-जिनत एकरसता का दर्शन श्रक्तर होता रहता है। सामाजिक सम्बन्धों को सीमित कर लेने से व्यक्तित्व की विशेषता किस प्रकार नष्ट होती है, इसका यह ज्वलत उदाहररा है।

तात्पर्य यह कि लेखक की विशिष्टता उसकी व्यक्तिगत इकाई के श्रातिरिक्त श्राधिकाशत उसके सम्बन्धों श्रीर सम्बन्धों की समभ्दारी पर निर्भर है। इस तरह लेखक के वैयक्तिक वैशिष्ट्य के वस्तुवादी श्राधार पर जोर देकर हम श्राधिक रचनात्मक काम कर समते हैं। व्यक्तित्व की वस्तुवादी व्याख्या से लेखक को श्रात्म-विकास की दिशा मिलती है। व्यक्तित्व की वस्तुवादी व्याख्या का प्रयो-

#### इतिहास श्रीर श्रालोचना

जन यह है कि महान लेखकों की तथा कथिक 'प्रतिमा' या 'विशिष्टता' को भी बुद्धि से समका जा सकता है ग्रोर यदि धेर्य के साथ उसके विविध सम्बन्ध सूत्रों की छान बीने की जाय तो बुद्धि संगत कारणों का पता भी चल सकता है। इस तरह की कोशिश करके हम मानव बुद्धि की ज्ञमता की ग्रोर ही संकेत करते हैं। इससे किसी के विस्मय का ग्राल्हाद भले ही कुछ कम हो जाय ग्रोर किसी की ग्रांखों का मुखद रहस्यवादी पर्दा भले ही फट जाय लेकिन मानव बुद्धि का श्रपमान तो नहीं होता। प्रतिभा की वस्तुवादों व्याख्या से बुछ 'प्रतिभावान' लोगों को ग्रपनी प्रतिभा के पर्दाफाश होने की चाहे जितनी तकलीफ हो लेकिन सचमुच प्रतिभावान लेखक ग्रात्म विकास भी कर सकते हैं।

तात्पर्य यह कि परिस्थितियों को समभने और समभ कर बदलने की कोशिश में ही व्यक्तित्व का विकास होता है। परिस्थित में सभी तत्व व्यक्तित्व के लिए, माधक के लिए प्रयत्वशील नहीं होते; कुछ बाधक तत्व भी होते हैं। इन बाधक तत्वोंको समाप्त करने के लिए प्रयत्वशील लेखक का व्यक्तित्व लोगों की निगाह में कँ चे उठता है। ग्राग की चिनगारियां टक्कर से ही छिटकती हैं। व्यक्तित्व विरोधी तत्वों से लड़ने में लेखक ग्राकेला नहीं है—उसकी समभदारी इस बात में है कि ग्रापनी सहयोगी जनशक्ति को पहचान ले। जनशक्ति का सहयोग न लेने वाला ग्राकेला लेखक जल्द ही दूट सकता है। संघर्ष से छिटकी चिनगारी भी जलने के लिए तिनके वा सहारा चाहती है और सहारा न मिलने पर बुक्क जाती है। ग्राकेला लेखक दियासलाई की उस सलाई की तरह है जो टक्स थोड़ी देर तो जलती है लेबिन ग्राधार के ग्राभाव में बुक्क जाती है।

इस बात को हम इस प्रकार कहते हैं कि लेखक अपने व्यक्तित के माध्यम से समान को साहित्य का रूप देता है। जो लेगक समान के प्रति कुछ जागर रू होते हैं वो इस तथ्य को स्वीकार करते हैं लेकिन बुछ लेखक इतने फपड़ होते हैं कि अपने व्यक्तित्व के माध्यम से समान की अभिव्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति सममते हैं। कोई क्रेरी नहीं है कि ऐसे लेखक हमेशा समान से कटे हुए सर्वथा व्यक्तिवादी ही हों। साहित्य रचना की माना-कुलता में लेखक अक्सर सब बुछ भूल जाता है। उसके मीनर प्रमब-बेदना की तरह केवल एक ही अनुभूति उमड़ती रहती है कि अपने को यथांभव पूरा का पूरा अभिव्यक्त कर दें। रचना के समय वह केवल इतना ही गोचता है कि भीनर को छछ छमइ रहा है वह मद-का-सब बाहर आ जाय इसलिए लिख

चुकते के बाद उसे एक प्रकार की राहत सी मिलती है। रचना के समय इसके अतिरिक्त दूसरों कोई अनुमूित कृति को चौपट करने के लिए काफी हो सकती है। जिस तरह लच्यवेध के समय तीरंटाज केवल लच्य को देखता है, उसी तरह लिखने के समय लेखक केवल रचना को देखता है। उस समय उसकी सपूर्ण इन्द्रियों सारे ससार से सिमट कर एक जिन्हु पर वेन्डित हो जाती है। ऐसी ही मन स्थित में वह कहता है कि मैं तो स्वान्त सुखाय लिखता हूं। इस स्वान्त सुख मे उसकी सारी साधना और सारा व्यक्तित्व अन्तिनिहत है— हिष्कोण, उद्देश्य, अनुम्ब, अनुमृति, विचार, विश्वास बगेरह सत्र दुछ इसी के अतर्गत आ जाता है। इन तमाम वातों को वह स्त्रयं कहे या नहीं, लेकिन साहित्यक कृति के रूप में इन सब ना फल हमारे सामने आता है।

श्रगर कोई इस वहस में नहीं पड़ना चाहता कि साहित्य में लेखक जो कुछ व्यक्त करता है वह उसना वैयक्तिक व्यक्तित्व है या सामानिक व्यक्तित्व तो हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि रचना में व्यक्त वास्तविकता सबके सामने है। इस साहित्यगत वास्तविकता की सुराई-सचाई ग्रापने ग्राप ही रचियता के व्यक्तित्व की पोल खोलने के लिए काफी है। पाठक के सामने वही एक रचना तो नही है। श्रीर भी रचनाएँ उसके सामने त्राती है। यदि व्यक्ति के मूल्याकन के लिए समाज में दूसरे व्यक्ति हैं तो किसी रचना के मूल्याकन के लिए भी साहित्य में दूसरी रचनाएँ हैं। व्यक्तियों की तरह रचनाएँ भी परस्पर सकद होती हैं श्रौर एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। रचनात्रों के पारस्परिक प्रभाव के बारे में प्राय यही समक्ता जाता है कि पहले की लिखी रचना से ही कोई रचना प्रभावित होती है। परन्तु इस वात को स्त्रोर लोगों का ख्याल नहीं जाता है कि रचनाएँ श्रपनी समकालीन तथा परवर्ती रचनाश्रों से भी प्रभावित होती हैं। एक रचना से दूसरी रचना का श्रर्थ वदल जाता है, मूल्य घट-वड जाता है श्रीर वह अपने आप से कुछ और हो जाती है। इसे कौन इन्कार कर सकता है कि मानस ने वाल्मीकि रामायण को ऋौर कामायनी ने मानस को पाठकों के लिए बदल दिया।

गरन कि विभिन्न रचनात्रों में 'यक्त नीवन के चित्रों के देखने से पता चलता है कि कुल मिलाकर इन खड-चित्रों से भी कहीं श्रिधिक विशाल नीवन है नो समूचा का समूचा किसी एक रचना में नहीं श्रा एका है और न एक

#### इतिहास और आलोचना

तेखक श्रथवा एक युग के सभी लेखकों की रचनाश्रों में हो वह महान चित्र श्रा पाया है। इससे एक व्यक्ति-निरपेच वास्तविकता का श्रामास मिलता है श्रीर उसी को हम समान की संज्ञा देते हैं। इससे सावित होता है कि लेखक श्रपने व्यक्तित्व के माध्यम से समान को ही श्रामिव्यक्त करता है। श्रामिव्यक्ति के लिए वह निस मापा, छंद श्रथवा रूप का श्राश्रय लेता है वह स्वयं समान की परंपरा से प्रस्त है। समान यदि एक श्रोर लेखक के व्यक्तित्व के माध्यम से साहित्य-रूप श्रहण करते हुए व्यक्ति की सीमा से सीमित हो नाता है तो दूसरी श्रोर व्यक्ति की विशिष्टता के स्वर्शसे विशिष्ट हो उठता है। इसीलिए प्रत्येक सार्थक रचना समान के जीवन मे नवीन योगदान होती है। साहित्य मे व्यक्त समान का प्रत्येक सफल चित्र समान को पहले से छुछ वड़ा बना देता है। हर श्रेष्ठ रचना से समान महत्तर श्रोर श्रयसर होता है। श्रोर ऐसी रचना करके स्वयं रचिता मी महत्तर होता है—महत्तर केवल यश के चेत्र मे नहीं, वित्र मानसिक श्रोर श्राध्यात्मिक चेत्र मे भी। ऐसी रचना स्वयं लेखक की मानसिक तथा श्राध्यात्मिक सत्ता को समृद्ध करती है।

समान की इस विशिष्ट छाया की विशिष्टता का पता लगाने में इस प्रकार लेखक का व्यक्तित्व बहुत सहायक हो सकता है। खेद है कि समान ग्रीर साहित्य के बीच की यह कड़ी ग्रक्मर या तो ट्रंट नाती है या फिर ग्रावश्यकता से ग्रिषक महत्व पा नाती है। पर वह कड़ी न तो ग्रिस्तित्वहीन हैं ग्रीर न स्वत-सम्पूर्ण। साहित्य में नहाँ समान की छाया बिगड़ी हुई दिखाई पड़ती है वह इसी के कारण, किसी ग्रलौकिक नियम के कारण नहीं। लेखक ग्रपने समान को प्रां-का-त्यों देख लेने के लिए चाहे नितनी कोशिश करके लेकिन उसकी दृष्टि की एक सीमा होती है; उसकी ईमानदारों के वावजूद रचना में समान का चित्र खुछ-न-कुछ बदल हो नाता है। संकीर्ण दृष्टिवाले लेखकों का सामानिक चित्र सकीर्ण होता है ग्रीर रहस्यवादी दृष्टि वाले लेखक का चित्र रहत्यात्मक ग्रथीत् श्रस्पष्ट होता है। इनके विश्रीत न्यापक ग्रीर पैनी दृष्टिवाले सहदय समक्तदार लेएकों द्वारा प्रस्तुत चित्र ग्राधक में ग्राधक वास्तविक होता है। ग्रीर रीगेल के शब्दों में नो वास्तविक होता है, वही विवेकपूर्ण होता है ग्रीर नो विवेकपूर्ण होता है वही वास्तविक होता है।

इस प्रभार विवेकपूर्ण बात है वास्तविस्ता के चित्रण पर विचार । लेकिन ऐसे भी श्रालोचक हैं जिन्हें न तो विवेक से कोई मततव हैं श्रीर न वास्तविस्ता

#### इतिहास और भालोचना

से। उनकी विगड़ी मित के ग्रानुसार ग्रालोचना के सामने 'ग्रसली सवाल सामाजिक यथार्थ का नहीं है, विल्क उस यथार्थ की विकृतियों के ग्राध्ययन का है।'

यथार्थ की विकृतियों का अध्ययन करते-करते भृंगकीटन्याय से उनका मिस्तिष्क इतना विकृत हो गया है कि आलोचना, कविता, तथा समी चेत्रों को वे अपनी मानसिक विकृतियों से विकृत कर रहे हैं। कोई करती नहीं है कि जो कवाल इनके लिए असली हो, वह सारे साहित्य का भी असली सवाल हो जाय। लेकिन विकृत मिस्तिष्क की यही तो वीमारी है कि सारी दुनिया विकृत मालूम हो रही है। फिर भी यह निश्चत है कि दो चार लेखकों के इस साहित्य-विगाइ काम से सामाजिक यथार्थ की अभिन्यक्ति नहीं कक जायगी। सुर्गे की तवीयत, वाँग न दे लेकिन सुत्रह का होना नहीं कि केगा। समाज अपनी वास्तिवक अभिन्यक्ति के लिए हमेशा की तरह व्यक्ति और व्यक्तित्व पैदा कर लेगा!

# अनुभूति और वास्तविकता•

श्रनुभृति के विना साहित्य नहीं लिखा जा सकता, यह सभी जानते हैं लेकिन जानने से क्या होता है । जब तक 'श्रनुभृति' का नाम-जाप वरावर न किया जाय, फल नहीं मिलता—'भाव कुमाव श्रनख श्रालसहू। नाम जपत मंगल दिखि दसहू।' इस नियम को कुछ लेखक इतनी तत्यरता से निभा रहे हैं कि उनके लेखों में 'श्रनुभृति' ही 'श्रनुभृति' की वहार दिखाई पड़ती है। 'श्रालोचना' के संपादकों ने जब साहित्य का महान 'दायित्व' श्रपने सिर पर लिया है तो इस कर्तव्य-पालन में वे किसी से कैसे पीछे रह सकते हैं!

श्रिक्ट्वर' ५३ की 'श्रालोचना' में सौन्दर्यवोध पर प्रकाश टालते हुए संपादक कहते हैं— "साहित्यिक सौन्दर्य वोध के चेत्र में श्रनुभृति की निर्भरता, श्रिम-यक्ति की निर्वेधिककता श्रिथवा प्रभाव की श्रलौकिकता को हम वैयक्तिक श्रनुभृति के विशिष्ट च्रणों श्रीर सामाजिक जीवन के विशिष्ट मूल्यों के संतुलन के श्र्य में ही प्रहण कर सकते हैं श्रन्यया नहीं।"

एक ही वाक्य में पहली वार 'श्रनुभृति की निर्भरता' तो दूसरी वार 'वैयकिक श्रनुभृति'! कोई वात नहीं। केशवदास काहू पे डरें न पुनरिक को!
शब्द श्रव्हा है तो दो वार श्राने से गुएकारी ही होगा। श्रनुभृति के विशिष्ट
क्यों में शायद इसी तरह पुनरावृत्ति हुश्रा करतो है। पहली वार निर्भरता को
समेटने में वैयक्तिकता छूट गई तो दूसरी श्रोर वैयक्तिकता को सँभावने में
निर्भरता चलो गई। पता नहीं श्रनुभृति वैयक्तिकता पर निर्भर है या निर्भरता
पर ! इसे कौन वताए ! क्योंकि यह तो प्रभाव की श्रव्होंकिकता है!
श्रव्होंकिकता से कोई परलोक की श्रोर श्रांखें न करले इसलिए कहा गवा
है कि यह श्रिम्व्यिक्त की निर्वेयक्तिकता है; श्रयीत् यह कथन किसी एक व्यक्ति
का नहीं है श्रोर न उसमें किसी का व्यक्तित्व है! इसमें श्रनेक विशिष्ट मृत्यों के
बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है! कितना मुश्किल काम है!
संतुलन स्थपित हो तो केसे । एक श्रोर वयक्तिकता सीचती है तो दूसरी श्रोर
निर्वेयक्तिकता! एक श्रोर श्रामिव्यक्ति। एक श्रोर सामाविकता। एक श्रोर
श्रनुमृति है तो दूसरी श्रोर श्रिमव्यक्ति। एक श्रोर क्या है तो दूसरी श्रोर मृत्य।

क्या प्रहरण करें श्रीर क्या छोड़ दें श इसलिए सक्को एक वाक्य में तोल के फेंक दिया।

इस असतुलन में भी एक वात साफ है कि अनुमूति का अर्थ वैयक्तिक अनुमूति है। अनुमूति तो व्यक्ति को ही होती है इसलिए 'वैयक्तिक अनुमूति' में यदि 'वैयक्तिक' शब्द आवाश्यक नहीं है तो उसका एक ही मतलव हो सकता है—(व्यक्ति को) व्यक्ति की अनुमूति। जो व्यक्ति अनुभूति का विषय है, वह अनुभव करनेवाले से भिन्न भी हो सकता है और अभिन्न भी, लेकिन यहाँ इस तरह का कोई सकेत नहीं है कि अनुमूति का विषय अपने से भिन्न है। इसलिए वैयक्तक अनुमूति का अर्थ हुआ अपने तहें अपनी अनुमूति अर्थात् अपने को अपनी अनुमूति।

जब इम अपने को अनुमा करते हैं तो अपना क्या अनुभव करते हैं ? वैयक्तिक अनुभृतिवादी इस पर भी चुप हैं। शायद उनके लिए यह केवल अनुभृति का विषय हैं, विचार का नहीं। लेकिन अनुभृति की चर्ची को अनुभृति का विषय कहकर तो नहीं टाला जा सकता। विचार के स्तर पर ती उसे लाना ही होगा।

श्रनुभव वताता है कि जब हम अपने को श्रनुभव करते हैं तो श्रपने कार्यों को श्रनुभव करते हैं। कार्य का संबंध श्रपने श्रलावा किसी श्रीर से भी होता है। कार्य करने का मतलब है श्रपनी व्यक्तिगत सीमा से वाहर निकलना। इस तरह हम कार्य करने के साथ ही श्रपने से वाहर समाज की सीमा में श्रा जाते हैं श्रीर हमारा कार्य सामाजिक हो जाता है। व्यक्ति श्रपने इन्हीं सामाजिक कार्यों का श्रनुभव करता है लेकिन जो लोग श्रनुभृति को सर्वथा वैयक्तिक सीमा तक ही रखना चाहते हैं उन्हें श्रनुभृति का यह रूप क्योंकर स्वीकार हो। इसलिए वैयक्तिक श्रनुभृति को उन्हें वैयक्तिक कार्यों की श्रनुभृति तक ही सीमित रखना पड़ेगा।

सवाल यह है कि मनुष्य का ऐसा कौन सा कार्य है जो एकदम वैयक्तिक है और जिसे वह एकदम अपने ही मीतर करता है, और इस तरह करता है कि उसका असर उसके तन-मन के बाहर कहीं प्रकट न हो। जाहिर है कि व्यक्ति का यह कार्य उसका मान और निचार है। सोचने-निचारने और अनुभन करने का काम व्यक्ति अपने ही मीतर करता है। इस प्रकार जो लोग अनुभूति को वैयक्तिक ही रहने देना चाहते हैं वे अपनी अनुभूति को ही अनुभृत करने की वात करते हैं। वैयक्तिक अनुभृति का मतमन, अनुभृति की अनुभृति।

#### इतिहास और श्रालोचना

जन अनुभव फरने को श्रीर कुछ नहीं, केवल अनुभृति है श्रीर अनुभृति पर भी विचार न फरके केवल अनुभृति की जाती है तो कहने के लिए भी केवल अनुभृति रह जाती है। आलोचनावालों के अनुभृति-अनुभृति जपने का यही कारण है। लगता है, जैसे किसी ने कान में मंत्र तो फूॅक दिया लेकिन अर्थ नहीं वताया।

इस वयक्तिक अनुभूति के मत्रदाता हैं अतेय। मत्रदाता गुरु को शिष्य से कुछ तो अधिक जानना ही चाहिए! अलोचना-सपादकों ने अनुभूति की व्याख्या करने का जो कार्य छोड़ दिया है, वह अतेय के साहित्य में मौजूद है। अनुभूति को अत्रेय लेखक का कत्य मानते हैं और सत्य को गगात्मक तथ्य। रागात्मक तथ्य अर्थात् तथ्य के साथ रागात्मक संबंध। इस तग्ह अत्रेय ने अनुभूति के साथ शि तथ्य का भी अस्तित्व स्वीकार किया है। किसकी अनुभूति ? तथ्य की। अत्र देखना चाहिए कि इस अनुभूति में तथ्य क्या है?

'पटार का धीरज' कहानी में इस तथ्य का उद्घाटन किया है। वे कहते हैं कि "यथार्थता के स्तर हैं। स्थूल वास्तव, फिर मूदम वान्तव जिसमें हमारे माय का भी श्रागेप है, फिर—क्या श्रीर भी कोटियाँ नहीं हैं, जहाँ भाव ही प्रधान हो, जहाँ तथ्य वहीं पहचाना जाय, जहाँ वह व्यक्ति-जीवन के प्रमार में गहरी लीकें काट गया हो, नहीं तो श्रीर पहचानने का कोई उपाय न हो, क्योंकि व्यक्ति-जीवन, व्यक्ति-जीवन के चए का स्पन्दन इतना तीव हो कि सब कुछ उसी से गूँच रहा हो, श्रीर कोई ध्वनि सुनी न जा सके।"

वास्तव के इन स्थ्ल, सूद्म, सूद्मतर श्रीर सूद्मतम स्तरों में श्रज्ञेय किस स्तर पर रहना पसन्द करते हैं, यह उनके वादवाले विचारों से स्पष्ट है। उन्हें वह स्तर सबसे पिय है नहीं केवल भाव की सत्ता हो श्रीर तथ्य को पहचानने का कोई उपाय न हो। वे उस स्तर पर रहना चाहते हैं नहीं स्गण के तीव रान्दन की गूँन के श्रतिरिक्त श्रीर कोई ध्वनि सुनी न ना सके। गरन कि वे शुद्ध भाव-नगत् में रहना चाहते हैं। इसी का दूखरा नाम है श्रनुभृति की श्रनुभृति।

ऐसी तीन मन स्थिति में तथ्य का बोध तो बैठना स्वाभाविक है। तथ्य पर माबों के प्रारोप से गटी हुई छाया जब प्रेम हो जाती है तो 'मीतर की वान्त-विकता—न जाने कब उत्तमें घुल जाती है।' 'उस घनी दुर्भेग्र छाया' के नारण तथ्य दिखाई ही नहीं पहता। धीरे-धीरे उस छाया-लोक का सम्बन्ध स्थूल बास्तविक जगत से दृट जाता है।

श्रिज्ञेय के शन्दों में "पठार की श्रापनी एक वास्तविकता है, उनकी श्रापनी एक वास्तविकता है। दोनों समानान्तर हैं, सहजीवी हैं, सयुक्त हैं, यह विल्कुल श्रावश्यक नहीं है कि वास्तविकता के श्रालग-श्रालग स्तर कहीं भी एक दूसरे को कार्टे। जो बोध स्वय ही हो, चेतना स्वत उभर कर, पैलकर जिस स्तर को भी छू श्रावे, श्रावे, चेतना स्वन्छन्द रहे, निर्धु म रहे।" इस प्रकार श्राज्ञेय का सत्य तथ्य से रागात्मक सम्बन्ध जोड़कर भी ऐसा रागा-

इस प्रकार अर्शेय का सत्य तथ्य से रागात्मक सम्झ्घ जोड़कर भी ऐसा रागातमक सम्बन्ध स्थापित करता है जिससे फिर तथ्य से कोई सम्बन्ध ही नहीं रह जाता।
ऐसा सम्बन्ध जिसमें सम्बन्ध ही न हो, अपना खड़न आप है। यह तो 'श्रात्महत्या करके जीवित रहने'की तरह है। सम्बन्धी को श्रलग करके भी सम्बन्ध
वने रहने की सम्भावना मन में तभी उठती है जब कोई सम्बन्ध का सारा श्रेय
अपने आप को ही दे देता है। इस प्रकार वह सम्बन्ध को ही सम्बन्धी समभ
लेता है—श्रुनुभव के कार्य को ही अनुभव की वस्तु समभ लेता है। इस प्रकार
अर्शेय भी अनुभृति से वास्तविकता तक पहुँचकर फिर अनुभृति की गुहा में वापस
लौट श्राते हैं। यहाँ आने पर फिर रह जाती है वही अनुभृति की अनुभृति।

सवाल यह है कि यह अनुभृति है क्या ? अनेय कभी हसे दर्द कहते हैं और कभी विकलता । विकलता किसकी ? खोज की । खोज किसकी ? उसी विकलता की—विकल अनुभृति की । जब वास्तव-जगत् को छोड़ आये तो फिर यह विकल रहने की अनुभृति कहाँ से प्राप्त हो सकती है ? अनेय का कहना है कि यह विकल अनुभृति साहित्य-जगत् की वास्तविकता से खोजी जा सकती है । लिहाजा वे विकल अनुभृतियोंवाले साहित्य से अनुभृतियों जुटाया करते हैं । कोई वात नहीं । यदि वास्तव-जगत् में जाने का साहस नहीं तो साहित्य-जगत् ही सही । लेकिन साहित्य-जगत् में जोने का साहस नहीं तो साहित्य-जगत् ही सही । लेकिन साहित्य-जगत् में भी तो वास्तविकता के अनेक रूप हैं और यहाँ से भी अपनी अनुभृतियों का भरहार भरा जा सकता है । लेकिन जो यहाँ मी आकर केवल विकलता की ही खोज करता हो उसके लिए अन्य सभी प्रकार की अनुभृतियों के लिए द्वार वन्द है । इस प्रकार साहित्य-जगत् में आने पर भी विकलता की विकलता और खोज की खोज तक जाकर रास्ता ख़त्म हो जाता है । अपने से वाहर निकले तो अपने ही जैसे विकल लोगों के बीच पहुँचे और फिर अपने में लौट आये । अनेय ने यह सब 'ईमानदारी' से स्वीकार किया है।

देखना यह है कि इस विकलता का कोई समम्म में त्राने लायक ठोस रूप भी है या यह केवल भावना-जगत् की ही उपज है। स्रजेय का कहना है कि यह विकलता 'नियरे पन' श्रोर 'नि-जड़ेपन' की हैं श्रोर यह पूँ जीवादी जीवन-व्यवस्था का श्रमिशाप हैं जिसके कारण हमारे 'व्यक्तित्व के दुकड़े-दुकड़ें' हो गये हैं श्रोर 'जिजीविपा व्यर्थ' हो गई है। इस श्रनुभृति में श्रोर विकलता में नि-सन्देह पूरी ईमानदारी हैं; इसलिए यह श्रनुभृति भी वास्तविक है। इस वास्तिविकता ने उनके साहित्य को काफी मार्मिक बना दिया है। उनके साहित्य में इमीलिए मन को पकड़ लेने की श्रोर विकल कर देने की ज्ञमता हैं इस तथ्य को मुठला देनेवाले श्रपनी जड़ता का परिचय देते हैं। ऐसे दूरते व्यक्ति श्रीर इनका साहित्य हमारे जीवन का एक तथ्य है—वास्तविकता का यह एक श्रम मी है। इसमे व्यक्त होनेवाली श्रनुभृति की तीव्रता मन को ख़ूर्ता है तो इसकी दूरन मन को तोड़ती भी है। साथ ही इन मदसे मन में खोज की विकलता भी उत्यन्न होती है श्रीर जो इसे छोड़कर किमी समाधान की श्रार दीड़ता है। ऐसा दर्दनाक माहित्य श्रपना निपेध स्तयं करता है; थोड़ी देर के बाद ही यह साहित्य पाठक को श्रपने सम्पर्क से हटाकर किसी स्तर्थ साहित्य की प्यास जगाता है। यही उस साहित्य का श्रम्तविरोध है।

इस अन्तर्विरोध को न देख पाने के कारण कुछ जनवाटी आलोचक इस तरह के मंपूर्ण साहित्य को चुटकी से उड़ा देते हैं। वे उनकी श्रानुभृत वस्तु श्रौर श्रनुभृति दोनो को भ्रम से एक समभ लेते हैं। दिक्लता के मूर्त चित्र श्रीर विक-लता मी श्रन्भित दोनों एक चीज नहीं है। विक्लता के मूर्त चित्र वान्तविक हैं लेकिन विक्लता भ्रम है श्रीर इस भ्रम के कारण वह वास्तविक चित्र भी बुद्ध सीमित, खंटित ग्रीर घुँ भला हो जाता है। उदाहरण के लिए 'नदी के द्वीप' नी रेग्रा ना नरित्र श्रपनी श्राशिक वान्तविकता के पारण मार्मिक प्रभाव टालने मी पूरी चुमता रखता है लेकिन कोई ग्रायर्यक नहीं कि पाटक के मन मे रेखा ला चरित वही विचार छीर छानुभृति बगाये बो रेखा, भुवन छायवा श्रवेय के मन में उठने हैं। रेगा की बहुत-भी श्रनुभृतियाँ हमारे लिये कोरा रेतुवार, युक्तिरत्य हैं श्रीर स्वनिभित भ्रम हो सक्ती हैं लेकिन श्रपने जीवन के जिन मार्ग को लेकर वह विचार गट़ती है तथा उन विचारों के श्रनुसार नो भावं परने का प्रक्ष करती है वे नार्य वान्तविनता के स्प्रक्ष हैं। जिस सनकंता से यह अपने जीवन पर विचार करनी है श्रीर विचारों को जीतती है वह समहो नागर ह बनाने की क्रमता गतना है। रेखा के व्यक्तियाद ने मनभेद मी पूरी गुंलाहरा है, लेकिन उमके व्यक्तिय में मुँह फेरना प्रसम्भव है।

इंग्गी घ्रोर व्यक्तियदी छालोचल हैं कि उन्हें भी एस 'दर्बवादी' साहित्य में

कोई अन्तर्विरोध नहीं दिखाई पड़ता। उनकी दृष्टि में सपूर्ण अनुमूत वस्तु दर्द की अनुमूति में घुल जाती है श्रीर इस तरह जो अनुभृति तैयार होती है वह सब-की-सब अञ्झी लगती है। उनके लिए रेखा का व्यक्तित्व एक युक्ति है श्रीर यह युक्ति है 'दु ख सबको माँजता है।' दु ख की इस अनुभृति में वे अपने आप को इतना गर्क कर देते हैं कि उनका सारा व्यक्तित्व उसमें विलीन हो जाता है। किर तो वे उसी विकलता को लेकर जीने लगते हैं। जीवन की अन्य अनुमृतियाँ उनके लेखे समात हो जाती हैं। व्यक्तित्व संकुचित हो जाते हैं, भावनाएँ कुिएउत हो जाती हैं और विचार अस्पष्ट हो जाते हैं। समस्त सम्बन्धसूतों को तोड़ कर वे एक प्रथि के रूप में शेव रह जाते हैं— जुद्र प्रथि जो अपने लिए और दूसरों के लिए भी खोलने में कठिन हो। अश्वेय ने जिस सत्य के बारे में लिखा है कि सत्य एक है क्योंकि वह एक

श्र त्रेय ने जिस सत्य के बारे में लिखा है कि सत्य एक है क्यांकि वह एक अधि है जिसके सब सूत्र खो गये हैं, वह सत्य वे स्वय हैं। सत्य की यह अनुमृति लेखक की वास्तविकता को इसी तरह क्रमश सकुचित बना देती हैं और फिर वह सकुचित वास्तविकता उसकी अनुमृति को भी सकुचित करके छोड़ती हैं, एक विन्दु पर केन्द्रित दुख इसी सकीर्ण अनुमृति की स्थिति हैं।

ऐसे समय जब कि कुछ लेखक तथ्य के ययातथ्य चित्रण को ही साहित्य-रचना सममते हैं, श्रज्ञेय का तथ्य के साथ रागात्मक सबध स्थापित करने का नारा देना महत्वपूर्ण है। साहित्य में वास्तविकता के चित्रण के लिए उससे रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करना श्रत्यन्त श्रावश्यक है, यहाँ तक कि वह पहली श्रावश्यकता है। लेकिन श्रज्ञेय के रागात्मक सम्बन्ध की सीमा है--वह सीमा उनके श्रपने व्यक्तिल, श्रपनी सामाजिक स्थिति, श्रपने हित श्रीर प्रयोजनों की सीमा है। लेखक की यह निजी सीमा वास्तविकता में से कुछ ही वस्तुत्रों से सम्बन्घ स्थापित करने को बाध्य करती है, साथ ही उस सीमा से उसके सम्बन्ध का स्वरूप भी निर्घारित होता है। श्रश्चेंय का सारा रागात्मक सवध एक सीमित दायरे के नर-नारियों से है श्रीर उस सम्बन्ध की रागात्मकता भी पीड़न-परक सुख-मोग तक ही सीमित है। श्रपनी इन सीमात्रों को छिपाने के लिए वे 'श्रनुभृति', 'रागात्मक सम्बन्ध', 'सत्य', 'तथ्य' श्रादि की केवल सामान्य श्रीर श्रस्पष्ट वार्ते ही करते हैं। उनका 'तथ्य' उतना ही सूद्दम है जितनी सूद्दम उनकी श्रनुमूर्ति । सामान्यता के श्रासीम श्राकाश में उड़ती हुई ये बार्ते सोलही श्राने सच प्रतीत होती हैं लेकिन ज्यों ही उन्हें व्यवहार के धरातल पर उतार कर देखें तो सभी सीमाएँ प्रकट हो जाती हैं।

#### इतिहास और ऋालोचना

इसलिए सवाल सामान्य अनुभूति श्रीर वास्तविक्ता का नहीं विल्क यह है कि अनुभूति किसकी श्रीर कैसी ? वास्तविक्ता किसकी श्रीर कैसी ? श्राज वन कि अनुभृति श्रीर वास्तविक्ता का नारा सभी लोग लगा रहे हैं तन ऐसे टोस प्रश्न श्रावश्यक हो उठे हैं। विचारों की श्रांधी में श्राज समाज, जीवन, जनता, मानव, प्रकृति श्रादि मूर्त वन्तुरें भी विचार-मात्र बना दी गई हैं, फिर अनुभृति, वास्तविक्ता, स्वतन्त्रता श्रादि वैचारिक मान्यताश्रों के बारे में तो कहना ही क्या ?

इस सामान्यता से वचने के लिए व्यक्तिवादी लेखकों ने तो निश्चय कर लिया है कि जो कुछ अपनी सीमा में है वही सत्य है, वाकी का कोई अपना मतलव नहीं । लेकिन धारणा से व्यक्ति-निरपेन्न वास्तविक का न होना तो नहीं साबित हो जाता । मंसार में और भी तो लोग हैं और उनकी भी अपनी-अपनी धारणाएँ हो सकती हैं।

इस प्रकार किमी वस्तु के बारे में एक व्यक्ति की वो धारणा है उससे वह वस्तु कुछ श्रिधिक है क्यों कि उस वस्तु के बारे में श्रोर भी धारणाएँ दिखाई पड़ती हैं। यदि कोई वस्तु नेवल धारणाश्रों का पुंच ही मान ली चाय तो भी वह एक व्यक्ति की धारणा से श्रिधिक है। स्वयं कोई भी व्यक्ति श्रपने बारे में बनाई हुई श्रपनी धारणाश्रों से श्रिधिक हो सकताहै क्यों कि उसके बारे में छमाज की श्रन्य धारणाएँ भी हो सकती हैं। ऐमी हालत में किमी वस्तु से यदि कोई श्रांख मूँ द ले तो इससे वह वस्तु भी उसकी श्रोर से श्रांख नहीं मूँ द सकती। जब व्यक्तिवादी लेखक जनता से मम्बन्ध स्थापित न करके भी निश्चिन्त रहने का स्वांग भरता है तो इमसे उसके बारे में जनता श्रपनी राय बनाना छोड़ नहीं देती। जो लेखक यह समकते हैं कि यदि किसी से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करूँ गा तभी सम्बन्ध होगा श्रन्थमा नहीं होगा वे भ्रम में हैं। मंबंध एकतरफा कभी नहीं होता। जो लेखक पूँ जीवादी व्यवस्था से सम्बन्ध नहीं रखना चाहते वे भी पूँ जीवादियों की गिरफ्त में श्रा जाते हैं क्यों कि उन्हें पूँ जीवादियों से मन-लव हो या नहीं, पूँ जीवादियों को तो उनसे मनलव हो सकता है।

इसी तरह उनता का श्रान्दोलन भी क्मी-क्मी बहुत से तरस्य लेखको को उभएकर श्रपने में समेट लेता है। वालिविक्ता कोई जड़ श्रीर निष्णिय वस्तु नहीं है, वह लेखक की टब्छा के बावजूद श्रपना काम करती है। इतिहाल में ऐसे श्रमेक उदाहरण मिलते हैं क्य मामयिक श्रान्दोलन ने गुड़ साहित्य की हुनिया में रहनेवाले लेखकों को भी ज्ञान्दोलनकारी वना दिया। श्रीर जब शुद्ध साहि-कारों में से किसी ने वास्तविकता के इस दवाव के विरुद्ध विद्रोह किया तो शीघ ही उसे वेदना या निराशा के लोक में शरण लेनी पड़ी। ऐसे समय कुछ इस तरह के मी लेखक दिखाई पड़ते हैं जो मानुकतावशा वास्तविकता के प्रवाह मे चले तो गये लेकिन श्रपनी शक्ति श्रौर सीमा के श्रनुसार उसे ग्रहण न कर सके। इस हालत में कुछ लेखक श्रपने व्यक्तित्व की दो स्तरों में बाँट लेते हैं जिनमें से एक स्तर पर वे अपनी निजी अनुमृति की रचनाएँ करते हैं और दूसरे स्तर पर सामाजिक वफादारी की । परन्तु स्तरों का यह विभावन दूर करने के लिए लेखक ने यदि प्रयत्न नहीं किया तो धीरे-धीरे यह स्थायी हो जाता है श्रीर खंडित व्यक्तित्ववाला लेखक न तो ठीक से निजी अनुभृति की रचनाएँ कर पाता है त्रीर न सामाजिक वफादारी ही पूरी कर पाता है। इस स्थिति के दूसरे लेखक कुछ दिनों तक सामाजिक आन्दोलन के भावुक उद्गार व्यक्त करते रहते हैं और श्रनुभूतिहीन सतही चित्र बनाने में लगे रहते हैं, इसके बाट या तो वे साहित्य छोड़कर राजनीति के द्वेत्र में चले जाते हैं या फिर श्रखवार-नवीसी करते उम्र काट देते हैं। जो श्रिधिक भावुक होते हैं, उनका मोह सहसा भग हो जाता है श्रीर मोर्चे से व्यस्तमन लौट कर वे फिर अपनी पुरानी गुहा में टूटा विश्वास जोडने की कोशिश करने लगते हैं।

इन भगम लेखकों से मजे में अपने को वे लेखक समभते हैं जिन्हें जगतगित व्यापती ही नहीं। ये व्यक्ति अपनी सीमा में पूरे सप्यत्मिमन होने
का दावा करते हैं। अपनी अनुभूतियों के परस्पर सामाजस्य का भी
इन्हें अभिमान रहता है। विमाजित व्यक्तित्ववालों की अपेन्ना अपने को ये
अधिक 'ईमानदार' कहते हैं। गोया जनता के दु ख-दर्द से विचलित न होना ही
सबसे वहा अन्त सघटन है और दूसरों के परिश्रम पर स्वय सुख लूटना ही सबसे
वही ईमानदारों है। इतना होते हुए भी लेखक सबसे अधिक विघित, अस्यिर,
विकल और पीड़ित दिखाई पड़ते हैं। सामाजिक चेतनावाले लेखकों की पीड़ा
से इन व्यक्तिवादी लेखकों की पीड़ा में यही अतर है कि व्यक्तिवादी लेखक
अपने लिए दुखी हैं तो अन्य लेखक समस्त पीड़ित मानव के लिए! इसीलिए
इन दोनों प्रकार के साहित्यकारों की पीड़ा में एक सी शक्ति नहीं है। इस तरह
वास्तविकता अनुमृति की प्रकृति और मात्रा दोनों को प्रमावित करती है।

श्रनुमृति एक रचनात्मक क्रिया है। श्रपने जीवन श्रौर परिस्थितियों को वदलने के क्रम में हमारी श्रनुमृतियाँ मी वदलती चलती हैं—उनमें नवीनता

श्राती है। वैज्ञानिक ग्राविष्कारों के द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के कारण मनुष्य के राग-बोध के श्रानेक नये पहलू प्रकृट हुए। श्रापने देश की स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए लिस राष्ट्रीय भावना की श्रानुभृति प्रेमचन्द, प्रसाद, निराला श्रादि श्राधुनिक साहित्यकारों को हुई वह हिन्दी साहित्य में सर्वथा नयी थी। इसलिए जो लोग श्रपनी श्रानुभृति के विस्तार की श्राकाचा प्रकृट करते हुए भी सामालिक जीवन को केवल 'श्रात्मसात्' करने श्राथवा उसके 'सम्पर्क' में श्राने की बात करते हैं वे श्रपनी निष्क्रियता का दिंदोरा पीटते हैं। उनके वाक्य इस प्रकार के होते हैं—लेखक को चाहिए कि 'वह श्रपने श्राप को सामयिक जीवन के स्रोत में पूरे वेग से वह जाने दे' श्रीर 'वह श्रपने श्रापको श्रधिक-से-श्रिक सशक्त जीवन-प्रवाह में फैंक कर उनकी वास्तविक श्रनुभृति प्राप्त करे।'

श्रपने श्रापको प्रवाह में 'फेंक देने' श्रौर 'वह नाने देने' से जो श्रमुमृति प्राप्त होगी वह बहुत नयी न होगी। यह मावना श्रज्ञेय के 'स्थिर समर्पण' से श्रिषक नहीं है। श्रज्ञेय यृदि श्रपने महमाते दीप को पंक्ति को दे देने की वात करते हैं तो नेमिचन्द नेन श्रपने को प्रवाह में फेंक देने की। इन दोनों से लेखक की विवशता ही प्रकट होती है। जब तक लेखक में व्यापक वास्तविकता को श्राप्तमसान् करने की ऐसी विवशता रहेगी, उसकी श्रमुमृति भी इस विवशता की सीमा से श्राणे न बढ़ेगी। यह विवशता तभी दूर होगी जब लेखक श्रपना परिस्थितयों को बदलने में योग देगा।

जो लेएक ग्रपने युग की ज्वलत कमस्यात्रों से तस्थ रहकर केवल 'श्रनुभूति' की रट लगाया करते हैं वे श्रनुभूति के सामाजिक श्राधार का निपेय करते
हैं। हसलिए उनकी सारी सिटन्छा सपना वन कर ही रह जाती है। श्रनुभूति
वाम्तिवक्रता नहीं बल्कि वान्तिविक्रता-सम्बन्धी भावना है इसीलिए वह वान्तविक्ता का एक श्रंश श्रथवा पहलू है। श्रनुभूति वान्तिविक्रता की दगह नहीं
ले सकती; उसकी सार्थकता इसी वात में है कि वह यास्तिविक्रता को रचनात्मक
हम दे सके।

विस्वस्तु की अपेता 'अनुमृति' पर बोर देनेवाले वन्तुन अपनी वैय-चित्र धीमाओं की वकालत करते हैं, वे अनुभृति के नहीं, 'अनुभृति-विशेव' के रिमायती हैं। उनकी अनुभृति के विक्तार की बात करते हुए अपने प्रयतो से उसे संकुचित बनाते हैं।

## प्रगतिशील वस्तु ग्रीर प्रयोगवादी रूप का समन्वय•

जब कोई किव प्रयोगवादी रूप श्रीर प्रगतिशील वस्तु के समन्वय की वात कहता है तो सुके जार्ज वर्नड शॉ श्रीर श्रमिनेत्री की वातचीत का वह टुकड़ा याद श्रा जाता है जिसमें श्रमिनेत्री ने शॉ से शादी की चर्चा चलाते हुए कहा था कि 'श्रापकी बुद्धि श्रीर मेरे रूप से रूपवान श्रीर बुद्धिमान सतान पैटा होगी ।' 'लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उसे मेरा रूप श्रीर तुम्हारी बुद्धि मिल जाय।' शॉ के इस जवाब में कोरी हाजिरजवावी का ही मजा नहीं है विलक्त सचाई की चोट भी है। कविता के चेत्र में श्राज ऐसी घटनाएँ श्रक्सर दिखाई पड़ती हैं।

जनवादी मावनाएँ प्रयोगवादी शिल्प में जाते ही किस प्रकार श्रपनी शक्ति खोकर एकदम प्रयोगवादी हो जाती हैं इसके लिए मैंजे हुए कवि शमशेर की 'वर्ली के किसानों' श्रोर 'ग्वालियर के गोली-काड' पर लिखी हुई कविताएँ देखिये। जत्र शमशेर जैसे कवि का यह हाल है तो किर उनकी वात क्या की जाय जिनके लिए प्रयोगवादी शिल्प एकदम श्रमसाधी मशीन है।

मगर सवाल यह उठता है कि क्या श्राज की कविता में विषय की तरह शिल्प में भी प्रगतिवादी श्रीर प्रयोगवादी दो स्पष्ट प्रवृत्तियाँ हैं १ श्रालोचकों का तो कहना है कि प्रगतिशील किता ने शिल्य की श्रोर ध्यान नहीं दिया इसलिए उसका श्रपना कोई विशिष्ट शिल्प नहीं है। लेकिन जिसे हम 'नई किवता' कहते हैं उसके रूपविधान का सारा नयापन क्या श्रकेले प्रयोगवादी किवयों के प्रयत्न का परिग्राम है १

इतिहास के तथ्यों से यह प्रमाणित है कि छायावाद के बाद उसकी प्रतिक्रिया
में जो काव्य-प्रवृत्ति उत्पन्न हुई वह प्रगतिवाद कहलायी है। प्रयोगवाद का उस
समय कहीं पता न था। उस समय छायावाद के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई वह
केवल विषय-वस्तु के चेत्र तक ही सीमित न थी। स्वय निराला श्रीर पत ने
श्रपनी काव्य-शैली में परिवर्तन किया। पंतजी ने पल्लव-गुजन-कालीन विष

छुदों को छोड़कर मुक्त छुंदों की दिशा में कदम उठाया श्रीर यथाशिक भाषा में सादगी तथा मितव्ययिता लाने की चेष्टा की। उनकी 'युगवाणी' श्रीर 'श्राम्या' में ये नये प्रयत्न देखे जा सकते हैं। परन्तु निराला जी के लिए न तो मुक्त छुंद ही नये थे श्रीर न भाषा में सादगी तथा मितव्ययिता ही। फिर भी 'श्रिणिमा', 'कुकुरमुत्ता' श्रीर 'नये पत्ते' में वे भाषा श्रीर छुंद की दिशा में पहले से एक कदम श्रीर श्रागे श्राये। 'श्रिणिमा', 'कुकुरमुत्ता श्रीर 'नये पत्ते' के मुक्त छुंद एकटम 'परिमल' श्रीर 'श्रागिमा', 'की ही लय-भंगिमा पर नहीं हैं। यही नहीं, 'श्रागिमा' के 'यह सच है', 'हारी नहीं देख श्रांखें', 'श्रिणिमा' के 'स्नेह-निर्भर वह गया है', 'मं श्रक्ता', जैसे छोटे-छोटे गीत छायावादी गीतों से शंलों के मामले में स्पष्टत- भिन्न हैं या यों कहें कि नये हैं।

उत्तर-छायावादी किवयों में सियारामशरण गुप्त श्रीर नरेन्द्र शर्मा ने भी ऐसी कई किवताएँ लिखीं वो श्रपनी विषय-वस्तु के श्रितिरिक्त काव्य-शैली में भी छायावाद से भिन्न तथा नयी थीं। नरेन्द्र की 'उस दिन मेरे वस्न होल में, 'हवा श्रातों', 'किटन शीत है', 'सेंमल', 'फागुन की श्राधीरात', 'वामना की देह' 'क्येष्ठ का मध्याह' श्रादि किवताएँ एकदम श्राज की नयी किवता मालूम होती हैं यद्यपि वे श्राज से वारह-पन्द्रह साल पहले लिखी गई थी।

मतलय यह कि नयी कियता में जो रूप की नवीनता है, उसकी बुनियाद यहुत चुछ निराला-नरेन्द्र ने ही टाल दी थी। उम बुनियाद पर चुछ छीर नयी हैं टे रराने का कार्य चुछ दिनों बाद सन् ४०-४१ के प्रासपास छाजेय, गिरिला-कुमार. प्रभावर माचये, गलानन मुक्तियोध, नैमिचद, भारत भृपण छादि 'तार सतकी' कियों तथा त्रिलोचन, चन्द्र कुँवर बत्योल, केदारनाथ छप्रवाल, भवानीप्रसाद मिश्र इत्यादि छान्य कियों ने किया। यह कहना कुछ किन है है कि इन कियों में से किस किय ने कितना नयापन जोड़ा लेकिन तत्वालीन रचनाछों को देराने ने पता चलता है कि छाजेय, गिरजाल्मार, भवानो छोन तिलोचन में एक दूसरे से भिन्न छपनी स्वतंत्र विरोपताएँ ऐसी हैं जो नयी किया। के छंद, संगीत, शब्द-योजना, प्रतोक-विधान तथा कथन-भिगमा के विविध पत्नों में कुछ-न-कुछ नयी चीलें लोहती हैं।

नयी क्विता के रूप छीर शिला की यही पृष्ठभूमि है छीर वही पूँकी भी है। बाहिर है कि नये क्पविधान के पुरस्तवी प्रगतिशील क्वि हैं छीर उसका निर्माण प्रगतिशील प्रान्दोलन के दौरान में हुछा है। नयी कविता की यह बहुत वड़ी उपलब्धि है। पुरानी कविता के शिल्य-संबधी बधनों से कविता को मुक्त करने में इस प्रयत्न का ऐतिहासिक महत्त्व है। नि सन्देह इस नवीनता के निर्भाण में ग्रॅंग्रे जी की युद्धोत्तर कविता का बहुत बड़ा हाथ है। जिस प्रकार छायावादी किवियों ने रवीन्द्रनाथ ग्रीर ग्रंग्रे जी के रोमाटिक कवियों के ग्रानुभवों से लाम उठाकर हिंदी कविता को प्राचीनता की जड़ रुडियों से मुक्त किया उसी प्रकार छायावाद के वादवाले कवियों ने भी विदेशी साहित्य के ग्रान्य कवियों से लाम उठाया।

परन्तु खेद है कि रूपविधान श्रीर शिल्य सम्बन्धी यह सारा नया प्रयत्न देखते-देखते च्यिप्णु मावनात्रों के हाथ चला गया। हथियार तो तैयार हुन्ना लेकिन तैयार होते-होते तैयार करनेवालों में से बहुतों के हाथ कमनोर हो गये। पीछे इस नये रूपविधान मे श्रिधिकाशत हासोन्मख श्रन्तमु खी मावों की ही कविताएँ लिखी गयीं श्रीर धीरे-धीरे उन भावनाश्रों ने नये शिल्प को श्रपने रग से रँगना भी गुरू कर दिया। मावनात्रों की टूटन छन्दों की लय में भी बुस गयी। अर्घ य के परवर्ती छुन्दों में आरम्भ का वेग नहीं मिलता, विक विराम श्रौर ठहराव की बहुलता है। परवर्ती प्रतीक भी या तो श्रसाधारण श्रौर अस्पष्ट हो गये या फिर खंडित । श्रीर श्रव ऐसी स्थित हो गई है कि नये रूप-विधान को उसमें व्यक्त होनेवाली हास की मावनात्रों से मुक्त करके देखना कठिन है। जिस शिल्प ने कविता को हर तरह की परानी रूढियों से किसी समय मुक्त किया वह स्वय एक नये हास का शिकार हो गया। यह शिल्य-विधान पन्द्रह साल पहले अप्रोजी की जिस कविता से लिया गया था, वह स्वय युद्धपीडित अनास्या, विद्रोह श्रौर श्रसतोप के वैयक्तिक भावों की किवता थी परन्तु हिन्दी कवियों ने उस समय उसकी विषयवस्त को छोड़कर केवल रूपविधान ही अपनाया था श्रीर इस तरह अपनी परिस्यितयों के सम्मुख उसका उपयोग किया। उस समय यह कार्य त्रात्यत ऐतिहासिक महत्व का था। लेकिन भ्रव वह वात नहीं है। स्राज के प्रयोगवाटी कवि विदेशी हासोन्मुख कवियों की भावनास्त्रों के मी हिस्सेदार हो गये हैं-हिस्सेदार ही नहीं, विल्क गुलाम हो चले हैं।

ऐसी स्थिति में जन भी कोई नया कवि प्रयोगवादी रूप को लेकर प्रगतिशील किवता लिखने का साहस करता है तो उसके लिए वरावर यह ग्वतरा है कि वह हास की उन भावनाश्रों में भी गिरफ्तार हो जाय। किसी प्रतीक को प्रहरण करते समय केवल उसका रूप पकड़ में नहीं त्राता बल्कि उसके साथ

तिहास श्रीर श्रालोचना

क्का भाव भी लिपटा चला ज्ञाता है। ऐसी हालत में उसे देखकर ज्ञपनी ज्ञावश्य-ता के अनुसार कोई नया प्रतीक गढ़ लेने की ज्ञमता बहुत जागरूक किये में ही सकती है। प्रयोगवादी शब्दों को पन्ताने की शक्ति जिन नये प्रगतिशील वियों में नहीं है उनके लिए यही अच्छा है कि अपनी ही पूँजी समालें। श्रिय के शब्दों को लेकर अश्रेय से भिन्न किवता लिखना उसी के लिए संभव जिसकी काव्य-शक्ति अधिक प्रीट हो। जो आधी छोड़कर सारी के लिए देते हैं वे अपनी आधी भी गवा बैटते हैं। सिद्ध किव अपने विशिष्ट शब्दों वीनता से आहुष्ट होकर लेने के लिए लपकता है तो उसते लिपटी विशेष अनुभूति के बेखवर रहता है और वही शब्द अपनी किवता में प्रयुक्त करने र समूची किवता के साथ गदारी कर बैटता है। शब्दों का मूल्य बदलने के लिए भिन्न संदर्भ-प्रवाह अपेजित है और उस प्रवाह में भी जब तक पर्यात तिए भिन्न संदर्भ-प्रवाह अपेजित है और उस प्रवाह में भी जब तक पर्यात

सामान्य पाठक इसी को अनुकरण कहते हैं और कोई भी नयी रचना अनुकरण नहीं होती। रचना का अर्थ ही है—वास्तिवकता का रचनात्मक ज्यान्तर। यह बात किसी शिल्प या रूप के प्रहण के लिए भी लागृ होनी है। यदि किसी शिल्प को रचनात्मक ढग से आत्मसात् नहीं किया जाता तो उसे रचना' के रूप में व्यक्त भी नहीं किया जा सकता। वस्तु हो चाहे शब्द, रचना में उसका रचनात्मक रूपान्तर तो होना ही चाहिए। ऐसा करने पर ही वह रचना में रचा हुआ प्रतीत होता है।

मतलव यह कि विरोध प्रयोगवाटी रूप-मात्र से नहीं है—विरोध है उम हप के रचनात्मक रूपान्तर न कर पाने से।

जो प्रगतिवादी किन श्रोर श्रालोचक प्रयोगनादी रूप-मान का निहास करते हैं ने निहास कुछ वैसी हो नात कहते हैं जेजी श्रक्त वर क्रान्ति के नाद सोनियत के मुछ कट्टर कामरेड कहा करते थे कि हम ने ने वा रेल पर नहीं चढ़ें में। ने निवास हम करने का यह मनलन नहीं है कि हम उस व्यवस्था के शिल्प सम्बन्धी श्रनुभनों श्रीर उपनिध्यों को भी खन्म कर दें। निह प्रयोग-वादी किनियों ने क्या सम्बन्धी मुछ नये प्रयोग किने हैं तो उन प्रयोगों के लाम उनाकर हम किना के जेन में मुछ महत्त्वपूर्ण योग है स्कृते हैं निहर यहाँ तक कहा जा सकता है कि शिल्प के लेन में हिताना निवास हो नुका है, दक्का

उपयोग न करके हम श्रपने पिछुड़ेपन का प्रमाण देंगे। ऐतिहासिक गतिनिधि का साथ न देना कमजोरी है।

स्राज कई जोरदार प्रगतिशील कवि ऐसे हैं जिनका शिल्प ऐतिहासिक दृष्टि से काफी पुराना है, उदाहरण के लिए नीरन का। नीरन की कविताओं के प्रगतिशील तत्वों की दाद देते हुए भी रूप के पिछड़ेपन की श्रालोचना होनी चाहिए । रूप की प्राचीनता से नीरज की विषय-वस्त भी प्रस्त हो जाती है। उनमें सस्ती भावुकता, हल्का-फुल्का भावावेग स्रोर कोरा उद्वोधन ही स्रिधिक मिलता है। इन सत्रका संत्रध नीरज के उन पुरानी शैलीवाले गीतों की सीमा से ही है। पुरानी शैली के गीतों श्रीर घिसे-पिटे प्रतीकों में व्यक्त होनेवाले भावोच्छवासित जनवादी भाव ऋपनी चार्णभगुरता श्राप प्रकट कर देते हैं। परि-रियित को ऊपर-ऊपर से प्रहण करनेवाला किव ही पुराने रूप मे भावक दग की गरम वातें कहता है। नयी वास्तविकता के साथ-साथ जैसे-जैसे कवि का सवध गाढा हो जाता है, उसके भाव श्रीर विचार क्रमश वदलते जाते हैं, हर नयी वस्तु श्रीर उसके सपर्क के हर नये च्च्ए से जगा हुआ भाव कवि में नये शब्द और रूप की चेतना नगाता है। उसके ठोस अनुभवों से प्राप्त भाव नया रूप-विन्यास चाहते हैं श्रीर फिर करते भी हैं। इस रूप में व्यक्त होने पर उन मार्वो में गभीर प्रभाव की क्षमता श्राती है क्योंकि उनके मूल में श्रनुभव की श्रात्मीयता होती है।

दिनकर श्रौर नीरज के गर्जन-तर्जन में इसीलिए केवल फेन है। भावावेग के उस उफान में गमीरता कहीं नहीं है। इस प्रकार रूप में ही नहीं विलक्ष भाव में भी वे ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से पुराने हैं। उनके भावोच्छ्वास का वर्तमान वास्तिविकता से कोई संबंध नहीं है क्योंकि जो संबंध दिखाई पड़ता है वह कि केवल विखरी हुई फुटकल घटनाश्रों का संबंध है श्रौर इसलिए यह सबध एक दम सतही है। इसलिए उन्हें नये रूपविधान की श्रावश्यकता का श्रनुभव ही नहीं होता। जब मावभूमि मूलत पुरानी है तो पुरानी शैली में भी श्रपनी वात मजे में कही जा सकती है। हाँ, श्रपने को नये किवयों में शामिल कराने के लिए कभी-कभी नया रूपविधान श्रपना लिया तो इसे केवल शौक़ का तकाजा समकता चाहिए। जो किव 'शान्ति को भी पिछले महायुद्ध की तरह एक घटना समकता है जिसका श्रास्तित्व कुछ नेताश्रों के भाषणों से खड़ा हुश्रा, वह बड़ी श्रासानी से पुराने रूप में उस पर एक जोरदार नारेवाली किवता लिख डालेगा। लेकिन श्राज बहुत-सी

#### इतिहास और त्रालीचना

किवताएँ ऐसी लिखी गई हैं और लिखी जा रही हैं जिनका शिर्षिक शान्ति नहीं है—क्योंिक वे 'शान्ति' के लिए लिखी नहीं हैं—और जो एकदम निजी पीडा तथा ग्राशा की ग्राकाचा से भरी हैं, वे शान्ति की भावना को ग्राधिक मार्मिक ढग से व्यक्त करती हैं। ऐसा इसलिए है कि शान्ति इनके लिए एक घटना नहीं है बल्कि उनके जीवन-क्रम का एक ग्रंग है ग्रोर इसीलिए ग्रापनी जीवन-प्रक्रिया के विकास में इस ग्रान्दोलन को उन्होंने सहज रूप से ग्रहण किया है। ऐसी कविता का रूप भी नया है ग्रीर माव भी स्वस्थ है। नीरज ग्रीर नागा- जुन की शान्ति-सर्वंधी कविताग्रों की तुलना से यह यात भलक जाती है।

तात्पर्य यह कि यदि कोई व्यक्ति ऐतिहासिक दृष्टि से नई वस्तु के लिए ऐसा ही नया रूप श्रपनाता है तो रचना श्रेष्ठ होती है। इस प्रक्तिया में वह रूप भी नया हो उठता है। ताल्सताय ने 'युद्ध श्रोर शान्ति' के लिए उपन्यास का पुराना रूप श्रपनाया तो उसकी विपयवस्तु ने उपन्यास का ढाँचा ही बदल दिया; फलत 'युद्ध श्रोर शाति' का उपन्यास-शिल्प परिपाटी-विहित शिल्प से विशिष्ट हो गया। यही हाल रोम्या रोलाँ के उपन्यास 'द्याँ किस्तफ ' में भी हुशा। इसी प्रकार यदि सशक्त प्रगतिशील किव तथाकियत प्रयोगवदी रूप श्रपनाते हैं तो विपय की शक्ति उस रूप को भी श्रपने श्रनुसार दाल लेगी। परन्तु इतना ध्यान रहे कि यह समन्वय नहीं विलक्त रचनात्मक रूपान्तर है।

### भ्रम और वास्तविकता •

कुछ लेखकों का भ्रम है कि प्रवृत्ति (Tendenciousness) के कारण साहित्य का छायापन नष्ट हो जाता है इसलिए प्रवृत्ति से दूर हो रहना चाहिए। इस तरह उनकी 'प्रवृत्ति' साहित्यिक छाया को सामाजिक वास्तिविकता से मरसक दूर से दूरतर श्रीर फिर दूरतम ले जाने की श्रीर है। एवमस्तु। ऐसी दूर-वर्ती छाया तो श्रपने श्राप समाज से दूर रहेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी यह 'प्रवृत्ति' मी, समाज तो दूर, पहले स्वयं उन्हीं से दूर हो जाय। श्रीर इसके लिए उन्हें दूर नहीं जाना होगा।

सिद्ध, सत-भक्ति और छायावादी काल्य अपनी छाया की सुदूरता के लिए प्रसिद्ध हैं। सिद्ध किवयों की प्रवृत्ति योग की थी। वे संपूर्ण ब्रह्माएड को अपने पिंड की काया में देखते थे। उनकी किवता में कु डिलिनी, अष्टचक, ब्रह्मरन्त्र इत्यादि की ही चर्ची अधिक मिलती है। तत्कालीन समान से हन वार्तों का क्या संवध है १ श्राचार के चेत्र में जो बाहरी आडवर का विरोध करते थे और जाति संवधी ऊँच-नीच के भेद को मिटाना चाहते थे उनका इन योग-परक चित्रों से क्या सम्बन्ध है १ वेशक यह छाया बहुत दूर है जिसको सामानिक वास्तिवकता के निकट ले आने का काम मेहनत का है। लेकिन इस गुह्म छाया के मूल में सिद्ध की योगप्रवृत्ति है, इसे समक्तने में तो किटनाई नहीं होनी चाहिए।

कवीर भी एक ख्रोर तो हिन्दुःश्रों, मुसलमानों के वाहरी आडंबर का विरोध करते थे और जात-पाँत के ढकोसले को दूर कर सबमें प्रेमभावना का प्रचार करते थे लेकिन दूसरी ख्रोर वेहदी मैदान की भी भी सैर करते थे जिसमें वारहो मास वसन्त रहता है। जहाँ जाति-वरन-कुल नहीं है, जहाँ देह-मिलावा तो नहीं होता है लेकिन सबद-मिलावा जरूर होता है। कभी-कभी वे अपने मीतर के गगन में गहिर गमीर वादलों की गरन सुनते हैं श्रीर उनसे वरसनेवाले प्रेम के अमृत में भीगते भी हैं। साहित्यिक छाया-प्रतीक उनके सामाजिक विचारों से जो इतने दूर जा पड़े वह कैसे ? इस उलटवाँसी के मूल में उनकी साधना श्रीर मिक्तवाली प्रवृत्ति नहीं तो क्या थी ?

#### इतिहास और आलोचना

सूर ने भगवान कृष्ण की लीलायों का नो यलौकिक रूप खड़ा कर दिया ग्रीर ज्ञान-योग-मृतिं उद्भवका निर्माण करके प्रेम-मृतिं गोपियों द्वारा उन्हें परास्त करवाया तो उस संपूर्ण पौराणिक ग्राख्यान तथा लीला-जगत् का संबंध तत्कालीन सामाजिक ग्रवस्या से क्या था? वे सारी लीलाएँ भगवान की ही हैं या उनमे यह ज्ञाकात्ता भी छिपी हुई है कि संसार मे ये सभो लीलाएँ उतर ग्रायें ? भगवान कृष्ण इतनी मनोहर लीला करने के लिए धरती पर अवतार क्यों लेते हैं ? अपने साथ वे सपूर्ण देवलोक लेकर बन में क्यों ग्राते हैं ? सारा देवलोक बनमडल मे ग्राकर गोप-गोपी क्यों वनता है ? कृप्ण की सरल शिशुलीलाम्रों से वजमएडल को इतना भ्रानदित क्यों किया गया है ? वह कीन-सा दु ख है जिमे भुताने के लिए शैशव की निश्चित सरलता का इतना त्रामोदपूर्ण ससार रचा गया ? ज्ञान-जोग ने वह कौन सा दु:रा फैला दिया है कि सर्वत्र प्रेम का सरल मार्ग वनाया जा रहा है ? अपने समाज की सुख के इस सुर-सागर मे रसमग्न करने के लिए सूर ने भगवान का आश्रय क्यों लिया १ विनय के पदों की व्यथा की उन्होंने लीला-पदो के ग्रानन्द में क्यो उलट दिया १ क्या यह सब ग्रकारण ग्रीर श्रचानक हैं ? क्या इसके पीछे सूर की पुष्टिमार्ग-पुष्ट सगुग्ए प्रवृत्ति नहीं है ?

तुलसीदामने कलिकाल की सारी व्यथा-कथा कहने के लिए 'विनय-पत्रिका' लिखी तो भगवान राम के दरवार में भेची। उन्हें विश्वास था कि उनके राम उस पर सही कर देंगे। सारा संसार उनके लिए भ्रम था। वाल्तविक थे तो राम। संसार के सभी नाते-रिश्ते उनकी थ्रांखों में स्वार्थ पर ग्राधारित थे ग्रीर नाता था तो एक राम से! राम ही उनके स्वामी, पिता, सहद, वन्सु सब कुछ थे। उनका विश्वास था कि सामाचिक मर्यादाग्रों की स्थापना के लिए भगवान राम ने अवतार लिया है ग्रीर फिर उन्होंने अवतारी राम की सामाचिक मर्यादाग्रों के ग्रादर्श का ऐसा वर्णन किया जैसे वे वाल्पिक हों। परिवार, ममाव प्यार राप्त नंबधी अपनी मान्यता यों को तुलमी ने सामाचिक स्तर पर निवित न करके भगवान के श्रवतार्श न्तर पर क्यों किया ? क्या इसके पीछे उनकी विशेष दार्शनिक प्रवृत्ति नहीं यों ?

यह तो हुई मध्यपुन की दान। श्राधुनिक युग के छायाबादी विव कभी जितिब के पार प्रौर वभी ध्रतीम श्रीर ध्रनंत में क्यों उड़ते दीनते हैं? उनकी किंदि-तापों में कर्श-क्ही रहस्य वा भीना परदा क्यों दिसाई पड़ता है? नदी है तो समुद्र से मित्तने के लिए दीड़ रही है। श्रामाश है तो बगती का निकांध श्राप- रण वन जाता है। प्रियतम कभी गोधूली के धूमिल प्रकाश में छाते हैं छीर कमी तम के परदे में। तारे मीन निमंत्रण देते हैं छीर तम के पार कोई दिखाई पड़ता है। जिस समय देश में स्वाधीनता के लिए स्पर्ध चल रहा हो, इस प्रकार की वार्त करना कहाँ तक सगत है। समसामयिक रियति से इस छाया-लोक का क्या सम्बन्ध १ यह छायालोक समान से कितनी दूर है। लेकिन दूसरी छोर उसी छायायुग में उन्हीं कवियो ने वादलराग, विधवा के प्रति, मिल्लक, दान जैसी कविताएँ भी लिखीं। इन सामाजिक कवितायों से वे छायामयी कविताएँ इतनी दूर क्यों हैं। जहाँ छायालोक है वहाँ क्या कोई प्रवृत्ति नहीं है। रहस्थवादी प्रवृति की श्राभिव्यक्ति वह नहीं है तो क्या है।

साहित्य के इन तमाम छाया-चित्रों की एक विशेषता तो यह है कि ये अपनी सामयिक परिस्थिति से काफी दूर प्रतीत होती हैं और दूसरी विशेषता यह है कि ये छाया-चित्र प्राय उत्तर गये हैं—मनुष्य की नगह मगनान का चित्र आ गया है और समान की नगह रहस्थलोक का १ दु ख की नगह सुख ने ले ली तो अव्यवस्था की नगह मगीदा ने और सीमा की नगह असीम ने । निन छाया-चित्रों को हम आन भ्रम समभते हैं, उन्हीं को वे किव वास्तविक समभते थे। समान को देखने का उनका दृष्टिकोण ऐसा था कि हर चीन उत्तरे रूप में दिखाई पड़ती थी। मर्यादा की भावना तुलसी में पैदा तो हुई अपनी समसामयिक सामानिक अव्यवस्था से, लेकिन उन्होंने समभा कि मर्यादा की स्थापना अवतार लेकर राम करेंगे। मतलव यह कि सामानिक मर्यादा ऊपर से उतरेगी। आधुनिक अग में पतनी ने अपनी 'ज्योस्ना' में भी सुन्दर मानव मूर्तियों का अवतार आकाश से करनाया है। क्या यह पंत नी की 'यूरोपियन' प्रवृत्ति का परिणाम नहीं है।

लेकिन जिस लेखक की मित स्वय उलट गयी हो वह छायाचित्रों के निर्माण में साहित्यकार की प्रवृत्ति का हाथ नहीं देख सकता। इस उलटी मित का स्वत् यह है कि छाया-निर्माण को वे छाया के अपने नियमों का परिणाम मानते हैं गोया छायाएँ मी नियम बनाने की च्मता रखती हैं। मतलव यह कि जिस नियम से साहित्यकार ने साहित्य की छाया बनायी उससे मिन्न कोई अन्य नियम हैं जिन्हें साहित्यक छाया ने बनाये हैं। छाया ने अस्तित्व में आने से पहले नियम कैसे बना लिये। मित की उलटवाँसी इसी को कहते हैं। अपनी मित को उलटे छाया पर योप दिया—जो कार्य स्वयं किया उसे छाया का कार्य मान

#### इतिहास भीर श्रालोचना

लिया। निष्ठ तरह सन्तों ने अपने त्रादर्श को भगवान का आदर्श मान लिया, उसी तरह उलटी मित के आलोचकों ने अपनी पलायनवादी प्रवृत्ति को साहित्य पर योप दिया। इसी भ्रम के कारण यह सिद्धान्त सामने त्राया कि श्रेष्ठ साहित्य तो सामयिकता से दूर रहता है श्रोर इस दूरी का कारण साहित्य का अपना नियम है। जो लेखक न्वयं सामयिक परिस्थितियों से भागता है और पलायनवादी साहित्य रचता है वह अपनी पलायनवादी प्रवृत्ति पर पर्दा डालने के लिए कहता है कि साहित्य तो अपनी प्रवृत्ति के कारण समाज से दूर रहता है। दूसरे शब्दों मे यही तर्क 'शुद्ध साहित्य' वालों का है। साहित्य की सत्ता साहित्यकार से अलग नहीं है, इसलिए साहित्य के नियमों की भी सत्ता साहित्यकार के हिएकोण से भिन्न नहीं है। साहित्य में पलायनवाद साहित्यकार के पलायनवाद की ह्याया है।

साहित्य को समाज की छाया कहना ग्रासान है लेकिन उम छाया को समाज में बदल कर देखना सबके लिए ग्रासान नहीं है। साहित्य में समाज की छाया कभी-कभी इतनी उलटी पड़ती है कि शीर्पासन करनेवालों को एकदम सीधी दिसाई पड़ती है। इसलिए साहित्य की उलटी छाया को मीधे दङ्ग से— सामाजिक छाया के रूप में देसने के लिए स्वयं पर के बल खड़ा होना बहुत जरूरी है। चो स्वयं विचार पदा करने का ग्रानुभव नहीं करते बल्कि विचारों से पदा होते हैं वे मध्ययुगीन सन्तों द्वारा पदा किये मगवान से मनुष्य को नहीं ग्रालगा सकते।

मिछाल के तौर पर तुलखीदास की 'विनय पत्रिका' को लें। अधिकाश आधुनिक युवक उसे मगवद्-भवन समभक्तर मुँह मोड़ लेते हैं। मगवान के सामने एक किंव का इस तरह विलाप करना नये लोगों को नहीं मुहाता। विलाप वी गम्भीग्ता इसलिए भी कम हो जाती है कि छंपूर्ण दु सों का मूल इन्तियों और काम, कोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि मनोविकांगे को कहा गया है। दिलचसी ष्म होने का कारण यह मों है कि सब बुद्ध निवेदन कर चुकने के बाद अधिकाश पदों के अन्त में भगवान की इसा अथवा मिक की याचना की गई है।

लेकिन ये उलटी तस्वीरें हैं। तस्वीर को सीधा करने पर लगेगा कि यान्त-निक बन्तु तो यहाँ मानवीय बेदना ही है और वह बेदना अपने ही हृदय हारा निर्मित एक अस्ता-विकास-मय आदर्श के सम्मुख प्रकट होती है। बेदना की हम अस्टियिक में किननी आसीयना और गोपनहीनना है। इस बेदना की भाव- भूमि भी श्रत्यन्त व्यापक है। न तो यह प्रेम की विरह वेदना है न किसी जुद्र श्रमाव की। वेदना है शातिपूर्ण श्रीर स्वात्विक जीवन विताने की। यह श्रनुमृति एकदम निजी भी नहीं। इसके साथ संपूर्ण समाज की व्यथा छुली-मिली है। श्रपने उद्धार के साथ सबके उद्धार की चिन्ता है। यह श्रशाति सर्वथा धार्मिक श्रीर मनोविकार-जनित ही नहीं है। लोकजीवन मे व्याप्त श्रार्थिक, सामाजिक श्रीर नैतिक श्रशान्ति की भी यथास्थान छाया है। 'विनय पित्रका' की वेदना के पीछे उससे मुक्त होने की जो प्रवल श्राकाचा श्रीर हट विश्वाम है, वह मन पर श्रमिट छाप छोड़ जाता है।

'विनय पत्रिका' पढते समय धर्म के बारे में कहे हुए मार्क्स के वे वाक्य याद ग्राते हैं कि धार्मिक पीड़ा एक साथ ही वास्तविक पीड़ा की वास्तविक ग्रिमिक्यिक ग्रीर वास्तविक पोड़ा के विरुद्ध विद्रोह भी है। धर्म दवाये गये जीवों की ग्राह है, दृदय-हीन संसार की भावना है ग्रीर ग्रात्माहीन परिस्थितियों की ग्रात्मा है।'

वास्तविक पीड़ा धार्मिक पीड़ा का रूप क्यों ले लेती है इस भ्रम पर प्रकाश डालते हुए मार्क्स ने कहा है कि धर्म, सचमुच, ऐसे मनुष्य की आत्म-चेतना और आत्म-कल्पना है जिसने या तो अपनी व्यक्तिता प्राप्त ही नहीं की या फिर उसे खो दी।

मिक-काव्य में समान की वास्तिवक स्थिति इस प्रकार उत्तर कर वार्मिक-नैतिक रूप में व्यक्त इसलिए हुई है कि मक्त कियों का दृष्टिकीण मध्ययुग के सामाजिक विकास से सीमित था। उस समय तक मनुष्य ने प्रकृति पर इतनी विजय प्राप्त न की थी श्रीर न तो विज्ञान का इतना विकास ही हुन्न्या था कि मगवान के स्थान पर 'मानव' की प्रतिष्ठा हो जाय। यह कार्य तो श्राधुनिक बुद्धिवादी श्रान्दोलन के साथ शुरू हुन्न्या। सत का भ्रम ऐतिहासिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित श्रीर सीमित है।

दृष्टिकोण की सीमा के कारण सामाजिक वास्तविकता का भ्रमपूर्ण चित्रस तो अब तक के प्राय तमी साहित्यकारों ने किया है लेकिन उनमें से कुछ का भ्रम इतिहास समर्थित है और कुछ का इतिहास-विरोधी है। मानव समाज के इतने विकास पर भी आज के कुछ साहित्यकार जिस प्रकार अन्तर्मु खी अथवा छाया-निवासी हो रहे हैं, उसे देखकर तो यही कहना पड़ता है कि इनके लिए अब तक की सभी औद्योगिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रांतियाँ कभी हुई ही नहीं।

मनुष्य श्रपने पूर्ववर्ती 'भ्रमों' से क्रमश मुक्त होता हुन्ना त्रागे वढ रहा है। मनुष्य का हतिहास 'भ्रमों' का इतिहास नहीं वल्कि भ्रमों के विरुद्ध वास्तविकता

#### इतिहास भीर त्रालोचना

की विजय का इतिहास है। वास्तविक के ये भ्रमपूर्ण चित्र वस्तुत एक एक युग के ग्रादर्श हैं। इन ग्राटर्शों की गुठली पर ही ममय समय वाम्तिविस्ता का मुन्दर रूप सामने ग्राया है। इस गुठली को छोड़ते हुए मानव ग्रागे बहता ग्राया है। पिछले युग की वास्तिविक्ता में निहित ग्रादर्श का खंटन हम इस-लिए करते हैं उसे ज्वलकर किमी दूस ग्रादर्श का निर्माण करना चाहते हैं। हमारो ग्रावश्यकता हमारे ग्राटशों को उत्पन्न मो करती है ग्रीर समाम मी।

क्त्रीर ने जब कहा था-

शून्य मंरे, श्रजया मरें, श्रनहट हू मरि जाय। राम सनेही ना मुंबे, कह 'क्वीर' समकाय॥

तो शून्य, श्रनणा, श्रनहद श्रादि के वहाने वे श्रादश मात्र के मग्ने की दात कर रहे थे। नहीं मग्नेवाला है तो राम का स्तेही मानय। भगवान मर सकते हैं लेकिन उनका मक मानव श्रमर है। श्रादर्श मर जाते हैं, स्तेह श्रमर गहता है; श्रीर यही स्तेह साहित्य की श्रन्य श्रन्य संवारा है। यह रसधारा मानव हृदय से निक्ली है श्रीर मानव हृदयों से होकर वह रही है। 'तुलकी का भक्ति मार्ग' निवंध में इसी मानव-सत्य का उद्घाटन करते हुए श्रान्ताय शक्त ने श्रान से पत्रीस साल पहले कहा था कि ''उनका शस्त्र भी मानव हृदय है श्रीर श्रीर लन्द्य भी।'' इस वास्तविक्ता पर ज़ोर देते हुए उन्होंने एक नगह किर कहा है कि हम तो जगत के बीच हृदय के सम्यक् प्रसार में ही भक्ति का प्रकृत लन्नण देखते हैं क्योंकि राम की श्रीर न ले जानेवाला रास्ता इसी संसारसे होता हुआ गया है।''

रास्ता कोई श्रपनाइये लेकिन जाय वह संसार से ही होता हुत्रा; संभव है यहाँ इतिहास के पथ पर बढ़ती हुई जनवाहिनी का पंथ मिल जाय!

## न्राधिनक छंदों का विकास•

हिन्दी कविता के लगभग हजार वर्षों के लम्बे इतिहास में छन्द सम्बन्धी जितने प्रयोग त्र्यन्तिम शताब्दी में हुये, उतने कमी नहीं। मध्ययुग का सम्पूर्ण काल्य दोहा, चौपाई, हरिगीतिका, रोला, वरवे, धनाक्तरी, सवैया श्रादि केवल कुछ ही छन्दों तक सीमित था। नि सन्देह पिंगल प्रन्थों मे सैकड़ों प्रकार के छन्दों का विघान या श्रौर श्राचार्य केशवदास जैसे समर्य कवि भी ये जिन्होंने भ्रकेले ही दर्जनों छुन्दों की वानगी दिखाई, लेकिन सामान्य प्रयोग की दृष्टि से ऋवधी श्रौर ब्रजभाषा की प्राचीन कविता में छन्दों की विविधता ऋधिक नहीं मिलती । धीरे-घीरे छन्द सम्बन्धी यह एकरसता इस दशा पर पहुँच गई थी कि मध्ययुग के अन्तिम दो सौ वर्षों में प्राय धनात्तरी श्रौर सबैया दो ही छन्द लिखे गये। यह एकरसता "पहली वार" श्राधुनिक युग में भङ्ग हुई। नव-जागरण भावना का स्वछन्द प्रवाह ये सकीर्ण सीमाऍ सहन न कर सकीं। हृदय के "शतान्दियों से" रुद्ध द्वार खुल गये। भावधारा श्रनेक दिशास्त्रों में वह चली । जागरुक दृष्टि न्यापक दिग्देश में फैल गई । भावावेग में कठ से अनेक स्वर फूट पडे। भाषा के वदलते ही छन्दों का वदलना श्रानिवार्य हो उठा। व्रजभाषा का स्थान खड़ी बोली ने लिया, फलत खडी बोली के उच्चारण सङ्गीत के अनुसार ही कविता में नये छन्दों की भी खोज आरम्भ हुई। इस दिशा में उस समय कवियों को क्तिनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसका अनुमान आज की स्थिति में सहज ही नहीं किया जा सकता।

अतीत के मजे हुये स्वरों का सस्कार छोड़कर नवीन अनगढ स्वरों का अभ्यास करने में कितना कष्ट होता है इसका अनुमान आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रवर्तक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के इस कथन से लगाया जा सकता है। 'भारतिमत्र' को खड़ी वोली की तीन किवताए भेजते हुये उन्होंने लिखा—'प्रचलित साधुमाषा में कुछ किवता भेजी है, देखियेगा कि इसमें क्या असर है और किस उपाय के अलम्बन करने से इस भाषा में काव्य सुन्दर बन सकता है। तीन मिन्न छन्दों में यह अनुभव करने के लिये कि किस छन्द में इस भाषा (खड़ी बोली) का काव्य अच्छा होगा, किवता लिखी है। मेरा चित्त इसमें सन्तुष्ट न हुआ, और न जाने क्यों बजमाषा से मुक्ते इसके लिखने में दूना परिश्रम हुआ। इस

#### इतिहास और श्रालोचना

भाषा की दीर्घ किया छों में दीर्घ मात्रा विशेष होने के कारण बहुत असुविधा होती है। लोग विशेष एच्छा करेंगे और सप्ट अनुमित यकाश करेंगे तो में छीर भी लिखने का यन्न करुँगा।'

भारतेन्दु की उन कवितात्रों में से एक इम प्रकार है—
सांभ सबेरे पंछी मन क्या करते हैं कुछ तेग है।
हम सब इक दिन उड़ जारेंगे यह दिन चार बसेग है।
त्राट बेर नीवत वज वल कर मुभको याद दिलाती है।
जाग जाग त देख घड़ी यह कैमी दोड़ी जाती है।

भाग्नेन्दु तथा उनके युग के यान्य किवयों का ऐसा विश्वास था कि खड़ी बोली की किवता ब्रन्भापा के घनात्तरी छीर सर्वया छन्दों में नहीं हो सकती। इसके विपनत उनका विचार था कि उर्दू बहर में ही खड़ी बोली की किवता कफल हो सकती है। कारण लाए है। एउड़ी बोली की किवता उर्दू शंली में पहले से ही होती या रही थी, वहाँ फ़ारसी छीर उर्दू बहर में वह काफी में जभी चुकी थी, उर्दू शायरों ने मुख-मुख के लिये दीर्घ मात्राद्यों को भी हस्त करके राड़ी बोली की रारफरगहट बहुत बुछ कम कर दी थी। एउड़ी बोली की यह सफलता भाग्तेन्दु छादि की छाँखों में थी। इसीलिये उन्होंने सबसे पहले उसी दिणा में कदम उठाया। लेकिन अन्वानुकरण उन्होंने नहीं किया, उर्दू के विपरीत उन्होंने राड़ी बोली के उच्चारण की रत्ता करते हुये गद्य की ही तरह पद्य में भी दीर्घ मात्राद्यों के उच्चारण की रत्ता करते हुये गद्य की ही तरह पद्य में भी दीर्घ मात्राद्यों के उच्चारण की लिये पूरा ख्रवकाश दिया।

भारतेन्द्र युग में ही इस तरह का श्रधिक सफल प्रयोग प्रताप नारायण मिश्र ने किया। उनके एक नवीन छन्द का नमूना लीजिये—

चय से देखा प्रियवर मुखनन्द्र तुम्हारा संसार तुन्छ जंचता है सुभको सारा। हन्द्रा रहती है नित्य ये गोभा देखें लावएयमयी यह दिव्य महुरता देखें। यह भाव श्रलोधिक भोलेपन का देखें, हम छ्वि के श्रागे श्रीर भला क्या देखें। श्राहा यह श्रनुपम रूप चगत से न्यारा, संसार तुन्छ जंचता है सुभनो सारा।

लेकिन यह 'हंपम' सभी लोग न दिसा सके। पीछे लाला भगपानदीन, गया असाद सुक्र 'सनेही' छादि ने हिन्हीं में उर्दू छुन्हों की छाविकल सदरगी कर दी। परन्तु लगभग बीम पन्चीस वयां की सेद्धान्तिक चर्चा श्रीर प्रायोगिक प्रयत्नों के बाद यह तय-सा हो गया कि हिन्दी किवता उर्दू बहर के रास्ते नहीं चल सकती। फिर भी श्रीवर पाठक श्रीर प्रसाद जी ने एक विशेष प्रकार के फारसी छन्द में वड़ी ही लिलत किवतार्थे लिखीं। पाठक जी की किवता का एक उदाहरण इस प्रकार है—

कहीं पे स्वर्गीय कोई वाला मुमंजु वीगा वजा रही है।
सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गु जार ख्या रही है।
कोई पुरन्दर की किंकरी है कि या किसी मुर की मुन्दरी है।
वियोगतप्ता सी मोगमुका, हृदय के उद्गार गा रही है।

प्रसाद जी ने इस छुन्द का प्रयोग केवल नाटको के गीतों तक हो सीमित रखा है। 'स्कन्दगुस' नाटक का प्रसिद्ध गीत—

> न छेड़ना उस ग्रातीत समृति को खिंचे हुए वीन तार कोकिल।

इसी छन्द में हैं।

खड़ी हिन्दी को किनता में उद् वहर के प्रयोग की छोर यह श्राशका शुरु से हो थी, इसलिये श्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने किवयों का ध्यान सस्हत वृत्तों की छोर श्राइप्ट किया। श्राचार्य द्विवेदी ने संस्कृत वृत्तों में हिन्दी किवता लिखकर स्वयं हो नया श्राद्धा प्रस्तुत किया। श्राचार्य के श्रीचरणों पर चलकर उनके मंडल के श्रनेक नये किवयों ने संस्कृत वृत्तों में फुटकर हिन्दी किवताएँ लिखीं श्रोर श्रन्त में हिस्श्रीध जी ने इस तरह का एक पूरा प्रवन्धकाव्य 'प्रिय प्रवास' लिखकर इस प्रवृत्ति को चरम सीमा पर पहुँचा दिया। 'प्रिय प्रवास' ने हिन्दी किवता में संस्कृत वृत्तों के प्रयोग की सफलता, श्रम्यकलता टोनों को ही श्रपने चरम रूप में उद्घाटित करके रख दिया। फलत किवयों ने मीतर हो मीतर जैसे यह निर्णय सा कर लिया कि सस्कृत वृत खड़ी वोली के उच्चारण सगीत के श्रनुकृल नहीं हैं। वोलचाल के 'धनश्याम' संस्कृत वृत की हिन्दी किवता में जब 'धनश्याम' होने लगे तो लोगों का धैर्य छूट गया।

'रूपोघानप्रफुल्लप्रायकलिकाराकेन्द्रिविम्त्रानना' जैसे निष्क्रय वाक्य तो भारी पड़ते ही थे, 'श्रानन्द-प्रिय मित्र के उदय से पाते सभी जीव हैं' के 'श्रानन्द-प्रिय' जैसे उच्चारण भी खड़ी बोली के सस्कारवाले श्रवणों में कंकड़ के समान लगने लगे। फलत प्रयोग करके कवियों ने यह रास्ता भी छोड़ दिया।

£ .

इसी तरह व्रनमापा के छंदों पर मी हाथ श्राल्मा के देख लिया गया। भारतेन्दु युग के कित तो इस श्रोर से निराश हो चुके थे, लेकिन द्विवेदी युग में गोपाल शरण सिंह ने खड़ी बोली में सफल धनान्तरी लिखकर दिखला दिया कि इस दिशा में संभावनाएं समाप्त नहीं हो गई हैं। श्राणे चलकर "हितैरी" ने इस क्तेत्र में श्रीर भी काम किया। खड़ी बोली के इन धनान्नियों श्रीर संवयों के व्रनमापा के मजे हुए कित्यों के साथ मिलाक्त देखने पर उत्तम-मिंहम का निर्णय करना कठिन हो जाता है। इस सफलता के बावजूद नवीन मात्रों के श्रीमध्यंनन के लिये हिन्दी के ये पुराने छंद श्रानुकूल प्रतीत न हुये।

हिन्दी के यदि किसी प्राचीन छद को नवीन माबों का वाहक बनाया तो हिरिगीतका को वाबू मैथिलीशरण गुप्त ने। 'जयद्रथ वध' और 'मारत मारती' ''जैसे दो वड़े-बड़े काब्यों के द्ववारा गुप जी ने नंपूर्ण हिन्दी प्रदेश में हिरिगीतिका की स्वरधारा वहा दी। इससे पहले हिरिगीतिका को इतनी अधिक लोकप्रियता प्राप्त नहीं हुई यो। कुछ दिनों तक तो ऐसा या कि हिन्गीतिका और गुप्त जो लोगों के मन ने पर्याय से हो गये थे।

यह छंद लोकप्रिय तो हुत्रा, निन्तु इसके साथ भी तो नवीन मावनात्रो नी संगति न वेंठ सनी श्रीर श्रागे के कवियों ने इसके प्रति विशेष उस्साह नहीं दिखाया।

- चिन दिनों खड़ी बोली की किवता इन साहित्यिक छुंदों के साथ प्रयोग कर रही थी, उन्हीं दिनों बुछ लावनी हाल प्रकट हुये चिन्होंने लोक-प्रचलित लावनी छुंद में अनेक लित किवताएं लिखी। उस युग में 'बनारती', लल्लागम. महादेव सिंह श्रोर श्रागरे के पन्ना बड़े प्रसिद्ध लावनीवाल थे। इन लोक-प्रचलिल लावनियों ना साहित्यिक संस्कार करके खड़ी बोली में ले श्राने का श्रेय श्रीघर पाठक को है। पाठक की ने 'पार्नेल' के 'हरिमिट' का श्रानुवाद 'ए कांतवासी योगी' पूग-का-पूरा लावनी में ही किया। लावनी की एक वानगो ले—

त्राव गत इसते परदेसी चल कीने विश्राम वहीं। नो कुछ वस्तु कुटो में मेरे करो ब्रह्ण संकोच नहीं॥ तृग शव्या त्रौर अल्प रसोई पात्रो स्वल्प प्रसाद। पैर पसार चलों निडा लो नेग श्राशीयीद॥

श्रीर 'एकान्तवासी योगी' के मुखपृष्ठ पर छुपी हुई लावनी का यह दुकड़ा तो बहुत से रिसकों के कुठ का हार हो गया था— प्रान पियारे की गुन गाथा, साधु, कहाँ तक में गाऊँ ? गाते-गाते चुके नहीं वह, चाहे में ही चुक जाऊँ !

उस युग के सभी किवयों में छुद-बोध पाटक जी में संभवत सबसे श्रिषक था। नये-नये छुटों में प्रयोग करने का साहस जितना पाटक जी ने दिखाया, उतना किसी ने नहीं। 'श्रतुकात' किवताएँ सस्कृत के वर्णवृत्तों में श्रवश्य हो रही थीं, किन्तु इतर मात्रिक छुटों में श्रतुकान्त किवता पाटक जी ने ही लिखी, यही नहीं श्रतुकान्त होने के साथ ही वह श्रविरामान्त श्रथवा श्रवदान्त मी थी। श्रीर इससे भी बढकर उसमें जो विशेषता थी वह श्रग्रे जी के स्वरपात का सा सौन्दर्य। पाटक जी की प्रसिद्ध किवता 'सान्ध्य श्रटन' में यह नवीन छुंद-प्रयोग देखा जा सकता है।

> विनन वन प्रान्त था, प्रकृति मुख शान्त था, त्राटन का समय था, रनिन का उदय था। प्रस्व के काल की लालिमा में लसा वाल शशि व्योम की क्रोर था ग्रा रहा। सघ उत्फुल्ल अरविन्ट निम सुवि-शाल नम वन्न पर ना रहा था चडा।

उस समय छद-प्रयोग की दिशा में दूसरी श्रोर कुछ लोगों का प्रयन्न काव्य-रूपों को ध्यान में रख कर चल रहा था। पुरानी किवता में प्रवध श्रौर मुक्तक दो प्रकार के काव्य-रूपों के लिये दो प्रकार के छहों की श्रेणियाँ निश्चित हो चुकी थीं। चौपाई-दोहा में प्रवध काव्य श्रौर दोहा, धनाव्यरी सवैया श्रादि में मुक्तक लिखे जाते थे। श्राधुनिक किवयों के सम्मुख जब 'सानेट' 'श्रोट' श्रादि नये दग के प्रगीत श्राये तो उनके लिथे नये छुदों की खोज श्रावश्यक हो गई। पुराने दग के 'पदों' में नये गीत नहीं व्या पाते थे। इस श्रोर नाथूराम 'शंकर' ने सबसे पहले ध्यान दिया। 'शकर' ने श्रमें जी सानेट के विविध 'तुकातों' के श्रनुकरण पर हिन्दी में भी कई 'राजगीत' रचे लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रयोग हिन्दी की प्रवृक्ति के श्रमुकूल न होने के कारण प्रवाह-पतित हो गये।

इस प्रकार खड़ी हिन्दी कविता के छुद-प्रयोग का आरिम्मक युग समाप्त हुआ। श्रनेक दिशाश्रों में सभावनाश्रों के श्रन्वेषण का युग था, नि सन्देह इस युग के श्रनेक प्रयोग प्रचलन में न श्रा सके, उनमें से बहुतों की कोई परम्परा या

#### इतिहास शोर त्रालोचना

परिपाटी न बन सकी, फिर भी उनका ऐतिहासिक महत्व था। इन सभी प्रयत्नों की सफल परिणित छायावादी काव्य में हुई। इस समय तक ग्राते-म्राते एक वात स्पष्ट हो गई कि छुंद रचना का मौलिक ग्राधार लय है। ग्राचर, वर्णे, मात्रा ग्रादि गौण तत्व हैं ग्रीर ये सब भाव-लय द्वारा ही ग्रानुशासित होते हैं।

यदि छायावाद से पहले के कियों ने खड़ी वोली की स्वामायिक छन्द प्रवृत्ति अथवा छन्द:प्रकृति का निर्णय किया, तो छायावादी कियों ने उस छन्द - प्रकृति के मौलिक ग्राधार भाव-लय का विचार किया। छायावाद के भावुक कियों ने अनुभव किया कि पुराने किव एक ही छद में अनेक भावों की श्रामिव्यक्ति करके उन भावों के साथ कभी-कभी अन्याय कर बेटते थे। वस्तुत प्रत्येक भाव की अपनी लय होतो है, उसका अपना संगीत होता है, इसिलये हर छंद हर भाव का वाहन नहीं हो सकता है। विचार-जगत् के चेत्र में विज्ञान के कारण जो बौद्धिक विवेक की नई लहर आई उसने छंदों के चेत्र में इसी तरह पुनर्विचार को प्रेरित किया।

श्री सुमित्रानन्दन पंत ने पहली बार 'पल्लव' की भूमिका में हिन्दी के विविध छदों की भाव-प्रकृति का बड़ा ही सूच्म विचार किया। उन्होंने श्रनुभव किया कि पीयूप वर्षण, रूपमाला, सखी श्रीर प्लवंगम छंदों में करणा है, रोला में वरसाती नाले का-सा कलनाद, रुपमाला में थकावट की मथरता, राधिका में कीड़ा-प्रियता, श्रारिल्ल में निर्भारिणी की स्वच्छदता श्रीर चौपई में बालचापल्य। इसी विचारपय पर श्रागे बढते हुये पंत जी ने उच्छ वास, श्रासू श्रीर परिवर्तन में भाव-लय के श्रनुसार छंद-लय श्रीर भाव-प्रवाह के श्रनुसार चरणों का श्राकार परिवर्तित किया। 'उच्छ वास' के श्रारम्भ में ही भावानुकृल लय श्रीर चरणों का परिवर्तन देखा जा सकता है—

सिसकते, श्रास्थिर मानस से

वाल वादल सा उटकर श्राल

सरल, श्रास्फट उन्छ वास।

श्रापने छाया के पखों में

नीरव घोप मरे शंखों में

मेरे श्राम् गूँथ, फैल गम्मीर मेच सा

श्राच्छादित कर ले सारा श्राकाश।

यह श्रमूल्य मोती का सान

इन सुवर्णमय, सरस परों में शुचि स्वमाव से भरे सरों में तुभको पहना जगत देखे ले, यह स्वर्गीय प्रकाश। मन्द विद्युत सा हॅसकर बज्र सा उर में धसकर

गरज गगन के गान ! गरज गभीर स्वरों में भर ऋपना सन्देश उरों मे, ऋौ' ऋधरों में वरस धरा में, वरस सरित, गिरि, सरि, सागर में मेरा हर सन्ताप, पाप जग का क्या मर में ।

्लेकिन भावों के अनुसार इस प्रकार लय-परिवर्तन से कभी-कभी भावों के प्रवाह में वाधा पड़ती है, सभवत यही विचार कर पत जी ने आगे चलकर लय का यह द्रुत परिवर्तनवाला ढग छोड़ दिया।

छद-विधान में भाव-विवेक के आगमन ने ही 'स्वच्छद छद' अथवा मुक्त छट सबधी प्रयोगों को जन्म दिया। कवियों ने अनुभव किया कि तुक और चरण की समता भावों के स्वच्छद विकास में वाधक है, इसिलाने पुराने छंदों की लय को लेकर ही उसमे तुक और चरण सबधी विषमता उत्पन्न करके केवियों ने नया चमत्कार पैदा कर दिया।

धनाचरी की लय को लेकर निराला जी ने सबसे पहले 'ज़ही की कली' नामक मुक्त छद की रचना की।

विजन वनवल्लरी पर
सोती थी मुहागभरी
स्नेहस्वप्नमग्न श्रमल कोमलतनु तरुणी
जुही की कली,
हग वद किये, शिथिल, पत्राक में।
वासन्ती निशा थी,
विरह विधुर प्रिया सग छोड़
किसी दूर देश में था पवन
जिसे कहते हैं मलयानिल।
श्राई याद विद्युइन से मिलन की वह मधुर बात,

#### इतिहास श्रीर श्रालोचना

त्राई याद चाँदनी की धुली हुई त्राधी रात त्राई याद कान्ता को कम्पित कमनीय गात फिर क्या १ पवन उपवन.. पर सरित गहन गिरि-कानन कुंज लता पुंजों को पार कर पहुँचा जहाँ उसने की केलि कली खिली साथ।

यह लय निराला जी की इतनी क्षी हुई है कि, उन्होंने इसमें 'जागों फिर एक वार', 'पंचवटी प्रसंग', 'महाराज शिवाजी के नाम पत्र', 'प्रेयिसि' ग्रादि ग्रनेक कविताएँ लिखी। प्रसाद जी ने भी 'प्रलय की छाया', 'पेशोला की प्रतिध्वनि' ग्रौर 'शेरसिंह का शस्त्र समर्पण' इसी छुंद में लिखा ग्रौर वाबू मैथिलीशरण गुप्त ने बंगला 'मेथनाद वध' का ग्रानुवाद तथा 'विकटभट' की रचना इसी प्रकार की। लेकिन गुप्त जी ने इस छुंद में केवल तुक में ही विश्वमता दिखलाई। चरण उनके प्रसाद ग्रौर निराला के विषरीत सम ही रहे।

इस छुंद की सबसे बड़ो विशेषता बंगला की भांति अन्तर-मात्रिक राग में है श्रीर यह राग व्यन्न-प्रधान है, जब तक इसमे अलंकारों की छटा अथवा मजुल अनुप्रासमयी पदावली न हो तब तक यह सनता नहीं है। इसका सीन्दर्य इसके धारावाहिक स्वरप्रवाह में है।

पत जी को इन्हीं कारणों से यह छद पसंद नहीं। उनका मुकाव रोला की लय पर श्राधारित मुक्त छन्द को श्रोर श्रधिक है। 'पह्नव' की भूमिका में उन्होंने लिखा भी है कि ''हिन्दी में रोला छंद श्रन्त्यानुप्रासहीन कविता के लिये विशेमेप उपयुक्त जान पड़ता है। 'रोला की खाँखों में उन्हें' प्रशस्त जीवन तथा स्पंदन मिलता है।"

त्रागे चलकर गिरनाकुमार माथुर ने प्राय त्रपने सभी मुक्त छुंद रोला पर ही श्राघारित किये।

एक त्रोर परिमल सी भूमिका में निराला जी 'कवित्त छुंद की बुनियाद पर मुक्त छुद की सफलता, मानते हैं तो दूसरी त्रोर पंत जी रोला के त्राधार पर । निराला जी कवित्त को हिन्दी का जातीय छुंद मानते हैं तो पंत जी उसे हिन्दी का त्रौरस जात ही नहीं मानते। वास्तविकता क्या है, इसका निर्णय तो त्रान्वेपक ही करेंगे, लेकिन इन दोनों छंदों के द्वारा दोनों कवियों के अन्त सगीत का अतर समक्ता जा सकता है। निराला में यदि कवित्त का अप्रोजपूर्ण प्रवाह है तो पंत जी में रोला की नर्तनशील मंगिमा।

छायावाद युग में छुदोगुर निराला ने जितने श्रिधिक छुन्द प्रयोग किये उतने समस्त हिन्दी काव्य में श्राकेले किसी व्यक्ति ने नहीं किये। मुक्त छुंदों के चेत्र से ही उन्होंने श्रानेक लय की कविताएँ लिखीं। उनकी प्रसिद्ध कविता 'भिच्चक' की कुछ पिक्तयाँ सुनिये—

वह त्राता— दो-दूक कलेज़े के करता पछताता पथ पर त्राता । पेट पीठ दोनों मिल कर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक, सुद्धी भर दाने को, भूख मिटाने को सुँह फटी पुरानी कोली के फैलाता दो-दूक कलेजे के करता पछताता पथ पर त्राता ।

मुक्त छुद के स्रतिरिक्त समचरण श्रौर तुकात छुदों के च्लेत्र में भी निराला की प्रतिमा ने श्रनेक नये छुद-पथ निकाले। 'तुलसीदास' शीर्षक उनकी लबी कविता का छुद एकदम उनका श्रपना श्रन्वेवरण हैं—

> जागो-जागो, त्राया प्रभात बीती वह, बीती त्रघ रात भगता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वाचल, बाँघो, बाँघो किरणें चेतन तेजस्वी, हे तमजिज्जीवन श्राती भारत की ज्योतिर्घन महिमावल।

लम्बी कविताश्चों के श्रतिरिक्त छायावादी कवियों ने प्रगीतों के लिये श्रनेक नये छदों का विधान किया। इस चेत्र में प्रसाद, निराला, पंत, महा-देवी सभी की श्रपनी-श्रपनी विशिष्ट देन है। प्रसाद जी ने सखी छद में 'श्राँस' की रचना कर इस छद को इतना श्रिषक लोकप्रिय बना दिया कि कुछ दिनों तक सब्त्र इसी की गूँज सुनाई पडती थी। सखी छद में पत जी श्रौर महादेवी जी ने भी कुछ कविताएँ लिखीं, लेकिन श्रांस् के साथ इसका ऐसा श्रमित्र

#### इतिहास श्रीर श्रालोचना

संबन्ध जुड़ा कि सभी जगह 'श्राँख् छद' के नाम से ही विख्यात हो गया। यह हिन्दी के सफलतम गेय गीतों में से है। इसके कुछ वंद इस प्रकार हैं—

मत कहो कि यही सफलता किलयों के लघु जीवन की मकरन्द भरी खिल जाये तोड़ी जाये वेमन की।

+ +

यदि दो घड़ियों का जीवन कोमल वृन्तों पर वीते कुछ हानि तुम्हारी है क्या

गीतो के चेत्र में गायक निराला ने अनेक नये खर दिये, सिद्ध खरों के अतिरिक्त उन्होंने लोकगीतों को भी अपने कंट से सँवार दिया। 'अनामिका' का 'अपराजिता' शीर्धक यह गीत शुद्ध लोकगीत पर आधारित या जिसे अव भी पूर्वी प्रदेशों की स्नियाँ गाती हैं—

चुपचाप चू पड़े जीते।

हारी नहीं, देख, श्रांखें...
परी नागरी की;
नम कर गई पार पाँखें...
परी नागरी की।
तिल नीलिमा को रहे स्नेह से भर
जगकर नई ज्योति उतरी धरा पर
रंग से भरी है, हरी हो उठी हर
तह की तहल तान शाखें,
परी नागरी की...
हारी नहीं, देख, श्रांखें।

छायावाद की रूमानी भावनार्त्रोवाले युग के समाप्त होते ही छंदों के चेत्र में एक बार फिर परिवर्तन हुन्ना। सन् '३६ के न्नास-पास विस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन भारतीय समाज में हुये उनसे जीवन में रूमानियत का स्थान यथार्थवाद ने ले लिया। तग्ल भाजुकता सपना हो गयी, भाजुक दग से लितत गीत गाने योग्य कट नहीं रहा। किवता में सैलाव की तरह बहुत से नये भाव ख्रौर वर्ण्य विषय द्राये। अधिकाश किवताए श्रनलंकृत श्रनगढ मुक्त छुंद में होने लगी। गद्य श्रौर पद्य के सगीत में अन्तर करना किटन हो गया। क्रमश दूसरे महायुद्ध की वीद्धिक कडवाहट ने मुक्त छुद की गित श्रौर यित को प्रमावित किया। भावना-जगत् की प्रन्थियों श्रौर उलभनों के साथ ही श्रश्रे जी छुदों के श्रध्ययन-सापेच संस्कार ने भी हिन्दी की नई किवता के छुदो-विधान को प्रभावित किया। इस दिशा में श्रज्ञेय श्रौर शमशेर के प्रयोग विशेष महत्वपूर्ण हैं। श्रज्ञेय के श्रारम्भिक मुक्त छुद प्राय प्रलंवित वाक्योंवाले तथा धारावाहिक होते थे, परन्तु धीरे-धीरे उनमं सलापोचित स्वरपात श्रौर यित का समावेश हुश्रा। एकत्र इन सभी वातों के दर्शन 'हरी घास पर च्यण मर' के 'श्रकेली न जैयो राधे जमुना तीर' किवता में हो सकते हैं। एक ही किवता में नर-नारी की वात चीततया किव की श्रोर से दी हुई टिप्पियियों की भिन्न-भिन्न लय विविक्त की जाती सकती है—

'उस पार चलो ना। कितना श्रन्छा है नरसल का मुत्सुट।' श्रनमना भी सुन सका मैं गूँजते से तप्त श्रन्त स्वर तुम्हारे तरल कूजन में।

'श्चरे उस धूमिल विजन में !' स्वर मेरा या चिकना ही, 'श्चव घना हो चला मुरपुट! नदी पर ही रहे, कैसी चाँदनी सी है खिली! 'उस पार की रेती उदास है।' 'केबल बातें। हम श्चा जाते श्चमी लीट कर छिन में '

> मान कुछ, मनुहार कुछ, कुछ व्यग वाणी में। दामिनी की कोर सी चमकी अगुलियाँ शात पानी में।

नटी किनारे रेती पर श्राता है कोई दिन में ? 'किंव बने हो ! युक्तियाँ हैं तभी थोयी निरा शन्दों का विलास है ।'

# इतिहास श्रीर श्रालीचना

शमशेर के मुक्त छुंदों की यह विशेषता होती है कि छिन्न चरण की यति के बाद की रिक्तता में प्राय स्वर के भराव से पूरा करने की आकॉन्ता निहित होती है, जैसे—

वात बोलेगी हम नहीं भेट खोलेगी बात ही ।

इसमें स्वरों के भराव को समक्तने के लिये ऊपर से उसी वज़न के कुछ शब्द जोड़ कर पढ़े तो उक्त पद्याँश का रूप कुछ इस प्रकार होगा—

> वात बोलेगी (श्रगर्चे) हम नहीं। भेट खोलेगी (हमारी) बात ही।

कभी-कभी ऐसे छिन्नप्रवाह श्रीर यतिरुढ छंद भली भाँति न पढ़े जाने के कारण श्रभीष्ट भाव की व्यंजना नहीं कर पाते।

ग्रभी मुक्त छंद संबंधी नवीन प्रयोगों की सफलता श्रीर संभावना का निर्णाय होने को है।

इनके श्रितिरिक्त नई किवता में लोकगीतों के प्रभाव में भी कुछ सफल गीत लिखे गये हैं। चिरनवीन निराला की विशेषता श्राल भी वेलोड़ है। 'श्रर्चना' में उन्होंने होली श्रीर फाग की धुन के कई गीत लिखे हैं। एक गीत सुनिये—

> चंग चड़ी थी हमारी तुम्हारी डोर न टूटी श्रांख लगी जो हमारी तुम्हारी कोर न टूटी। जीवन था विलहार, तुम्हारा पार न श्राया, हार हुई थी हमारी तुम्हारी जोत न फूटी।

# इतिहास श्रीर श्रालोचना

लोकगीतों की धुन पर 'श्रज्ञेय' ने भी कुछ गीत लिखे हैं, उनका एक गीत है—

श्रो पिया पानी बरसा!
श्रो पिया पानी बरसा!
धाम हरी हुलसानी
मानिक के मूमर सी
भूमी मधुमालती
भर पड़े जीते पीत श्रमलतास
चातकी की वेदना विरानी!
वाटलों का हाशिया है श्रास पास
बीच कुंजों की डार, कि
लिखी पात काली विजली की
श्रसाढ की निशानी!

मेरा जिया हरसा स्रो पिया, पानी वरसा।

लोकगीतों की धुन पर सफल गीत लिखनेवालों में शंभूनाथ सिंह, केदार-नाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं।

नई किवता में भवानीप्रसाद मिश्र ने एक नई ख्रदा के छंद रचे हैं जो मस्ती का ख्रालम लिये हुये, सहज प्रवाह में बहते चलते हैं। उनका 'गीत फरोश' मात्रा-गणना की दृष्टि से प्राचीन छुट होते हुये भी स्वर-प्रवाह की दृष्टि से नया है।

कुल मिलकर यह नि सन्देह कहा जा सकता है कि छाज की नई हिन्दी किवता भाव के छानुक्ल नये-नये छुदों की दिशा में सहज साहस के साथ छान्वे-पण कर रही है छोर इतने विविध प्रयत्नों से हिन्दी कविता की उर्वरता का ही पता चलता है।

# छंद में कुछ नये प्रयोग •

ये श्रकेले गीत स्वर-लय-हीन मीन से वेचैन लोचन हीन गीत

कोरी विनम्रता नहीं, यह नये किव की आत्मस्वीकृति है। अकेले की असहायता, मीन की वेचेनी और लोचनहीन की किंकर्तव्यविमूटता—यह सब उसके गीतों मे है। यह सब है और इनके साथ ही है—स्वर-लय का अभाव।

दरश्रमल, स्वर-लय के अभाव का कारण वह अंधी वेचैनी ही है। अंधी वेचैनी अर्थात् पीड़ा की तीव्रता के कारण सभी इन्द्रियाँ और कुछ अनुभव करने मे असमर्थ हों। आँखों के सामने केवल पीड़ा और पीड़ा—शेष संसार कुछ, नहीं, केवल अंधकार।

स्वाभाविक है कि ऐसी दशा में गति-यति का संतुलन न रहे। सर्वत्र यति-हीन गति ही गति त्रयवा हकलाहट, दूटे हुए वाक्य—वाक्य भी नहीं, शब्द या शब्द-खरड।

> तुम्हारी यह मनःरिथिति त्राल्पसन्तोषी सजगता मात्र उलभान की तुम्हें केवल सतायेगी जिनकी गित तुम्हारे हृदय की घड़कनों से बहुत कुछ मिलती है।

ऐसी ग्रासिक में स्वामाविक है कि किव ग्रपनी श्रमुम्ति के हर व्योरे के प्रति सतर्क हो। किसी बात को वह छोड़ना शायद ही पसन्द करे। यही नहीं, उसका यह मी श्राग्रह हो सकता है कि वह श्रमुम्ति उसके मन में जिस विशृं खल, श्रक्रम श्रोर श्रस्तव्यस्त रूप में मौजूद हो, उसी रूपमें उसका यथातथ श्रंकन कर दिया जाय। इस तरह वह श्रपने मावों में निहित लय को पकड़ कर ख्यों-का-त्यों उतार टालना चाहता है। श्राज के सभी प्रयोगशील किव ऐसा करते हैं। किसी में यह प्यादे है, किसी में कम। यथातथवाद का यह चरम रूप शमशें में खूब मिलता है।

हूव जाती है, कहीं जीवन में, वह सरल शक्ति..... (म्यान सूनी है ज्ञान). क्यों मृत्यु वन ज्ञाई है ज्ञासकि, ज्ञान ।

कविता स्प्रीर लम्बी है, लेकिन यदि यह न वताया नाय कि यह श्रीमती सुमद्राकुमारी चौहान के देहाबसान पर लिखी गई है, तो यह पहेली वृक्ते न बुक्ती नायगी।

मानिसक मार्वो के यथातथ अकन की यह गित है कि यदि कोई वाक्य मन में वारवार टठ रहा हो तो कविता में उसकी आवृत्ति दस-वारह वार कर दी जाती है। जैसे शमशेर को ही 'सावन' कविता में 'तुम मेरी हद हो' 'तुम मेरे लिये हो'—ये टो वाक्य तोड़-तोड़कर एक दर्जन से ज्यादे वार लिखे गए हैं।

भावों के चित्रण में ही नहीं विलक बातचीत को हूबहू उतारने में भी यहीं कौशल दिखाया जाता है। अज़ेय की 'श्रकेली न जैयो राघे जमुना तीर' कविता में स्त्री-पुरुष के जवादों को दो लयवाले छुन्दों के द्वारा व्यक्त किया गया है—

> 'उस पार चलो ना ! कितना ग्रन्छा है नरसल का मुत्रसुट !' ग्रनमना भी सुन सका में ग्रूंकते से तप्त ग्रन्त स्वर तुम्हारे तरल कूकन में। 'ग्ररे उस धूमिल विजन में !' स्वर मेरा था चिकना ही, 'ग्रव घना हो चला मुटपुट। नटी पर ही रहें, कैसी चाँदनी-सी है खिली। 'उस पार की रेती उदास है।'

वातचीत के श्रलावा मी 'हर चीन में निहित लय, छुन्ट, सगीत को पकड़-कर कविता में उतारना' नये किव का प्रयत्न है। चाहे समुद्र की लहर हो, या श्रांधी श्रीर त्कान—सबकी गित को वह श्रपने कठ से सुना देना चाहता है। 'नादानुकृति' पहले एक श्रलंकार था, श्रव वह छुन्द का श्रग बना ली गयी

#### इतिहास और आलोचना

है। कमी-कभी मशीनों की चाल दिखाने की कोशिश की जाती है। मदन चाल्यायन की 'शिफ्ट फोरमेन' कविता इसी तरह की है।

कुल मिलाकर ये किन वास्तिविकता की सतह के निष्क्रिय श्रनुवादक हैं। सिलिपात का चित्रण सित्रिपात की भाषा में श्रीर विचित्तता की विचित्त लहुने में। संकलन श्रीर चयन की श्रावश्यकता ही नहीं रही। यह निष्क्रियताश्रकारण नहीं है। नया किन श्रपनी कमज़ोरी को साफ-साफ कबूल करता है—

मै निरा विलायती स्पन हूँ मै तो बाहर के जीवन को सोखकर फिर उगल देता हूँ सो भी तब जब कोई श्राकर निचोड़े मुक्ते!

जिसके लिये समान सिमट कर व्यक्ति वन गया हो छोर व्यक्ति मी क्षमशा-सिमटता-सिमटता व्यक्ति से विचार, विचार से ऐन्द्रिय संवेदन छोर सवेदन से मी घटकर 'मूड' रह गया हो; वहाँ किव की श्रमहायता का छानुमान सहन ही लगाया जा सकता है। ऐसा व्यक्तित्वहीन छोर छाएक व्यक्ति वास्तविकता के तथातय छंकन का माध्यम-मात्र वनने के सिवा छोर कुछ नहीं कर सकता!

लेकिन इनसे भी गये बीते कि हैं। उन्हें गित-यित की कोई परवा नहीं है। जब तुक का बंधन रहा नहीं और चरणों की समानता का भी सवाल उठ गया, फिर लगाम नेसी! एक ही छन्द है, एक ही लय है, सभी भाव उनकी नाली से वहाये जा रहे हैं। ऐसी कविताओं के लिए प्रभाकर माचवे की इस पंक्ति के सिवा और कुछ कहना वेकार है—

वे पंक्तियां जो कि गद्य हैं कहला सकती नहीं विचारी। वैसे, यह पंक्ति ग्रापना भी इज़हार करती है!

छुदों की यह सारी श्रन्यवस्था श्रीर श्रराजकता पाटक के लिये श्रकित मले हो, लेकिन इन सइके लिये किव सहानुभूति का पात्र है। वह जानव्भकर ऐसा नहीं करता। ऐसे श्रनगढ़ छुंदों के लिए वह पिरियतियों द्वारा विवश है। यदि छुदों में सगति की कमी है तो सामानिक नीवन में ही सगति श्रीर व्यवस्था कहाँ है!

लेकिन यह केवल एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू भी है। इस ग्रव्य-वस्था में भी व्यवस्था की तीव ग्राकाचा है। समान में ग्रानेक शक्तियाँ शान्ति श्रौर सुव्यवस्था के लिये लड़ रही हैं। स्वय उन्हीं कवियों के वर्ग में ग्रानेक कवि ऐसे हैं नो एक ग्रोर सामानिक ग्रव्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष कर गहे हैं तो दृसरी

#### इतिहास श्रीर श्रासोचना

अप्रोर छदों में व्यवस्था लाने के लिये भी प्रयत्नशील हैं। पीडा उनके पास भी है, बाहरी दुनिया को वे भी देखते हैं लेकिन उसका चित्रण करने के लिए वे उनमें अन्तर्निहित लय के यथातथ अनुकरण पर माथा नहीं मारते।

'वसती हवा' का स्वर केदारनाथ त्रप्रप्रवाल के कठों से इस प्रकार निकलता है—

हवा हूँ हवा मैं वसती हवा हूँ
चढी पेड् महुत्रा
थपाथप मचाया
गिरी धम्म से फिर
चढी त्राम ऊपर
उसे भी भक्तोरा
किया कान मे क्
उतर कर मगी मैं
हरे खेत पहुँची
वहाँ गेहुँत्रों में
लहर खूब मारी
पहर दो पहर तक
श्रनेकों पहर तक...

इसी तरह श्रकेले मन की श्रन्यमनस्कता को भी त्रिलोचन के इस गीत के लय में देखें—

> श्रान मैं श्रकेला हूँ श्रकेले रहा नहीं नाता। नीवन मिला है यह रतन मिला है यह फूल में कि धूल में मिला है तो मिला है यह

> मोल-तोल इसका श्रकेले कहा नहीं जाता।

## इतिहास और श्रालोचना

स्त्रयं त्राज्ञेय ने भी मानसिक प्र यियों पर काबू पाकर जहाँ उल्लास या त्राव-साद के गीत गाए हैं, छद की सहज लयदारी देखने योग्य है। वसंत के उल्लास का यह गीत—

फूल काचनार के
प्रतीक मेरे प्यार के
प्रार्थना सी ऋर्षरफुट कॉपती रहे कली
पत्तियों का सम्पुट निवेदिता ज्यों अजली
आये फिर दिन मनुहार के, दुलार के
फूल काचनार के।

लेकिन इसके वाद गीत की व्यवस्था गड़बड़ा गई है। ख्रांत तक जाते-जाते गीत अपना आरिमक उल्लास खोकर विशृंखल हो उटता है। यह वात अजेय के अधिकाश गीतों में देखी जाती है। 'ख्रो पिया पानी वरसा' में भी यह गड़बड़ी दिखाई पड़ती है।

त्र्रव विचारणीय वात यह है कि श्रव्यवस्था के इसी युग में लिखे हुए ये छुद व्यवस्थित श्रीर मार्मिक क्यों हैं जब कि दूसरे छुंद श्रव्यवस्थित हैं।

विश्लेपण करने से पता चलेगा कि जहाँ किव अव्यवस्था के प्रति समिर्पत है, वहाँ उसका स्वर भी अव्यवस्थित है। लेकिन जहाँ वह अव्यवस्था पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है अथवा अपनी कल्पना में उसे जीत लेता है, वहाँ उसके स्वरों में व्यवस्था है। असल सवाल है, उस टायरे को तोड़ने का जो किव की विवशताओं का है, जो इसके वर्ग द्वारा ही नहीं, विलक स्वय उसके द्वारा भी निर्मित है।

श्रव्यवस्था, उत्पीड़न, सामाजिक त्रास श्राज ही नहीं हे; पिछले युग के किवियों को भी इसका सामना करना पड़ा था। श्राज से बीस-पचीस साल पहले छायावादी छटों को भी स्वरलयहोन कहा जाता था। लेकिन तत्र दूसरे कहते थे, अब किव स्वयं कहता है। यह श्रातर मामूली नहीं है। यह दो युगों की श्रात्मनिष्ठा श्रीर श्रात्म-वल का श्रंतर है।

विरोधियों ने छायावादी कवि को नितना ही छेड़ा, कवि का स्वर उतना ही सधुर और मोहन होता गया। यहाँ तक कि 'अकर्ण अहि' को भी मंत्रमुन्ध और नत-फन होना पड़ा। छायावादी कोकिल नीलम के पहाड़ों और चांदी के

भरानों की दुनिया से गीत सीख कर नहीं श्राया था। उसके सामने भी बलते रेगिस्तान, उनडते जगल श्रौर सूखते नद कम न थे। लेकिन इस कटु यथार्थ को भी उसने श्राकाद्या से जीता, कल्पना से रँगा श्रौर भावना से सनाया। छायावादी 'वन-वेला' जीवन में यह ताप-त्रास मर कर ऊपर उठी थी। 'उपल-प्रहार' उस पर भी हुए थे लेकिन उसमें इतना श्रात्मवल था कि वह श्रपने वृन्त पर नाचती रही। वह नाचती इसलिए रही कि उसकी नहें श्रतल में गहराई तक गई थी। वह मस्तक पर श्रतल की श्रतुल साँस लेकर ऊपर उठी थी।

लेकिन त्रांन की प्रयोगशील 'वेला' गमले की है। धरती में उसकी नहें गहराई तक नहीं हैं। वह थोड़ी सी लाई हुई मिट्टी त्रोर खाद के सहारे जी रही है। तय है कि यह उपाय ज्यादे दिन तक नहीं चल सकता। अनेय के ही शब्दों में यह कवि 'निचरा' और 'नि-जड़ा' है।

छायाबादी किव में 'भावावेग कम न था लेकिन वह भावों मे विशृ खल वहता हुआ भी स्थिर' था और स्थिरता में ही प्रण्यन करता था। शिकि-साधक राम के सामने से जब देवी ने अतिम इ दीवर उठा लिया तो सिद्धि के द्वार पहुँचे साधक को सहसा धका लगा। राम की उस मन स्थिति का चित्र इस प्रकार है—

> 'धिक जीवन को जो सहता ही आया विरोध धिक साधन जिसके लिए सटा ही किया शोध जानकी! आह! उद्धार, दुख, जो न हो सका।

अतिम पिक में शोक-विह्नल टूटते हुए वाक्य में निहित लय ध्यान देने योग्य है प्रयोगशील कवि की तरह यहाँ एकदम विक्तिप्तता और अत्यत साकेतिकता नहीं है, फिर भी पंक्ति अपना काम कर बाती है।

श्रागे चलकर बच्चन ने मी 'दिन के दलने' 'कमी इधर, कमी उधर उड़ने वाले श्रकेले पंछी की श्राकुलता', 'श्रनमने मन से तृन द्वारा श्रमेरिहत रेखारें 'बींचने' श्रादि को छन्दों में वाँधा है। साफ है कि 'श्रनमने भाव से श्रर्य-रिहत रेखाएँ खींचने' का चित्रण श्रर्थरिहत रेखाएँ खींचकर नहीं किया ना सकता।

ये वार्ते बताती हैं कि यथार्थ चित्रण में जिन किवयों को सफलतार्थे मिली हैं, उनका ध्यान लय की यथातय नकल की ख्रोर उतना नहीं था, जितना उसके यथार्थ-स्पदन की ख्रोर। स्यूल-स्पदन नहीं बल्कि ख्रन्त सम्दन। ख्रार्ष

### इतिहास और मालोचना

किवयों में भी यही विशेषता थी। इसी शक्ति के द्वारा तुलसीदास ने केवल चौपाई-दोहों के द्वारा ही अनेक प्रकार की भावदशाओं को हृदयङ्गम कराने योग्य बना दिया और वाल्मीकि ने भी अनुष्टुणों से इतना वड़ा कार्य कर दिखाया। इन आर्ष छन्दों में सभी लयों को समेटने की अद्भुत ज्मता थी। उनमें अनन्त लचीलापन था। लेकिन इसका मतलव यह नहीं है कि चौपाई-टोहों में सभी लोग वह लचीलापन ला सकते हैं। विशेषता उस छन्द की नहीं, छंद प्रयोग करनेवाले कवि की है।

छुन्द का ढाँचा मशीन की तरह नहीं है कि जो चाहे उस ढाँचे में निर्दिष्ट भाग मर दे। छुन्द को ऐसा जड़ ढाँचा वहीं लोग समभते हैं जो उसे मात्रा, वर्ण, श्रच्तर, तुक, गित, यित श्रादि वाहरी विधानों का पुज समभते हैं। यह किन के भानावेग से श्रामित्र रूप में जुड़ा होता है। यदि वाक्य भाषा की इकाई है तो छुन्द उस इकाई की भिक्तमा है। गद्य में यह भिक्तमा शैली की संज्ञा पाती है श्रीर पद्य में छुन्द की। जहाँ गद्यवाक्य की भिक्तमा श्रसमर्थ रहती है, वहीं से छुन्द श्रारम्भ होता है—'यानि वाक्येस्त न ब्रूयात् तानि गिते-रदाहरेत।'

इसी बात को छुन्दोगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस प्रकार कहा है—'वाक्य चब सीधा खड़ा रहता है, तब केवल अर्थ को प्रकट करता है; परन्तु जब तिरछी -मिक्किमा में खड़ा होकर गतिशील हो उठता है तो साधारण अर्थ के अतिरिक्त और भी-अनेक बाते प्रकाश करता है।'

वावय में यह भिद्ममा हार्दिक विदग्धता से आती है। 'कृष्णायन' का किव 'रामचिरत मानस' की चौपाइयों को लेकर भी वह जान न डाल एका! यह अन्तर ग्रुग का तो है ही, व्यक्ति का भी बहुत कुछ है। पुराने किवतों और सवैयों को लेकर आज के अनेक नये किवयों ने उनमें नई लयदारी और नई प्राणवत्ता भर दी है। गिरजाकुमार माधुर ने पुराने सवैया को—

श्राज है केसर रङ्ग-रंगे दिन रंजित शाम भी फागुन की खिली पोली कली सी.

में नई शक्ति भर दी।

धनावरी को तुक ग्रीर यति की रुड़ियों से मुक्त कर 'निराजा' ने िविध भावों की छुटा दिखाई ग्रीर 'रोला' के 'लय' को पंत की ने प्राणों के ग्रानेक स्यन्दनों में ढालने में सफलता प्राप्त की। तालपर्य यह कि छन्द जड़ ढाँचा नहीं है श्रीर पुराने छन्दों के पुनरुद्धार का मतलब उनका यथातथ ग्रहण नहीं है। इसी तरह मानों के यथातथ श्रद्धन के लिये बराबर 'कुछ नये' छन्द की छोह में रहना या एक ही कविता में जगह-जगह छंदों का बदलना भी इसी जड़ मित का परिणाम है। मात्रा, वर्ण श्रीर यित बदल देने से मानों का सन्दन नहीं बदल जाता। यदि कवि में सच्चे मानावेग की तहप श्रीर परख हो तो निश्चित मात्रावाले एक ही छद में मानों के विविध मोड़ व्यजित हो सकते हैं, क्योंकि लय वाक्य-विन्यास में होती है, शब्द-क्रम में होती है—यहाँ तक कि स्वय शब्द-चयन में होती है।

नये छदों की सारी अराजकता इसी नासमको का फल है। कष्ट तत्र और होता है जत्र अपनी इस नासमकी को हेतुवाद (रैशनलाइजेशन) का जामा पहनाश जाता है और छंदों की इस अव्यवस्था को सामाजिक आवश्यकता कहा जाता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग इस अध्यवस्था को अलकरण भी मानते हैं।

इस हेतुवाद का एक तर्क यह है कि नई किवता ग्रानिवार्यत पाठ्य है ग्रीर छापे की मशीन, विविध टाइप ग्रीर विराम-चिन्ह किवता के छहों को प्रमावित करके उन्हें वोधगम्य बनाने में सहायक हो रहे हैं। जहाँ तक वस्तुस्थिति का प्रश्न है, यह कथन ठीक है। लेकिन इस वस्तुस्थित के सामने किव का ग्रातम-समर्पण स्वय उसी के लिए धातक है। किवता को टाइप की जड़ सीमा मे वाँध कर ग्राज का किव उसे कोटि-कोटि जनता तक पहुँचाने से इनकार करता है, इनकार वह इसलिए करता है कि वह उसके लिए लिखता ही नहीं, इसलिए उस तक पहुँचाने की ग्रावश्यकता का भी श्रानुमव नहीं करता। वह पंढ लिखे बाजुग्रों के लिए लिखता है ग्रीर उसी दायरे तक ग्रापनी किवता धुमाने की हींस रखता है। ग्रापत्योस है कि उस सिमटते हुए दायरे में दिन-पर-दिन कविता के प्रति ग्रावस्थि वडती जा रही है ग्रीर धीरे-धीरे किवयों व निजी गुट को छोडकर उनका पाठक ग्राव कोई नहीं रहा।

यह तय है कि यदि कविता को शिक्तशाली बनाना है भ्रौर उसके छंदों को प्रेरणीय, तो कविता को श्रव्य बनाना पड़ेगा। लोकगीतों में इतनी शिक्त इसीलिए हैं कि वे मूलत श्रव्य हैं। श्रव्य बनाकर ही हम कविता में जनता की भ्रयुल शिक्त समेंट सर्केंगे। यदि ऐसा न करेंगे तो विविध विराम-चिन्हों श्रीर टाइपों से सुशोमित तथा उन पर निर्मर कविता शीघ ही खड्गकन्छ, सुरब-

#### इतिहास और त्रालोचना

चन्ध, पद्मक्रध, सर्वतोभद्र ग्रादि पुराने 'न्वित्रकाव्यों' के पथ पर ना निकलेगी। इस तरह वह 'दृश्य' वनकर रह नायगी। लेकिन उम्मीद है कि शब्दों का ग्रिमिमानी कवि कविता को सङ्गीत ग्रीर चित्र दोनों ही होने से बचायेगा। दूसरों के लिए नहीं तो कम से कम ग्रापने ही लिए।

# नई कविता की भाषा॰

नई कविता की मापा को लेकर दिमाग में दो सवाल श्रक्सर उठते हैं। क्या वात है कि जन-साधारण तक भाषा को पहुँचाने की कोशिश में अनेक कवि एकदम 'साधारण-सी' भाषा में गिरे ना रहे हैं श्रीर दूसरी त्रोर 'साधारणी-करण्' की सची लगनवाले ईमानदार कवियों की भाषा क्रमश असाधारखता में सिमटती जा रही है। इन दो छोरों के बीच भाषा की अनेक तहें हैं। ये समी भाषार्ये अभीष्ट पाठक-समान की रीभा-बूम तक पहुँचने में आन यक सी रही हैं। इन कवियों को भ्रापने उद्देश्य में जितनी ही विफलता दिखाई पड़ती है, वे उतनी ही लगन से भाषा को मीठी, मुलायम, श्रासान, यगातय, चलती-फितती बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं। नये-से-नये तराने लाये जा रहे हैं। सस्कृत शन्दों को मारी-भरकम सममकर हल्के-फुल्के उर्दू के शन्दों के लिए जगह की जा रही है। यहीं नहीं, बोलियों के बीच निश्चित घूमते-फिरते अनेक शन्दों के उठाये नाने के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरे, ज्ञान-विज्ञान श्रीर ललित कलाग्रों के शब्दों से भी कविता सबाई जा रही है। इस तरह शब्द-कोश वडा लेने के बाद शब्दों में नाद-चित्र भरने की मी कोशिश हो रही है क्योंकि उनसे श्चर्य वताने का ही काम लेना काफी नहीं है। घिसी उपमात्रों, प्रतीकों, विशेषणों त्रादि में नया चमत्कार भी चमकाया जा रहा है। यदि इतने से भी काम नहीं चला तो विराम सकेतों से, ऋकों ऋौर सीधी-तिरछी लकीरों से, छोटे-नड़े टाइपों से, सीधे या उल्टे ब्राइतों से, श्राधूरे वाक्यों से-समी प्रकार के इतर साधनों से काम लिया बाता है। एक श्रीर ये कोशिशें हैं श्रीर दूसरी श्रीर इन्हीं में से कुछ कवियों के मुख से कविता के मर जाने की फुसफुसाइट भी श्रा रही है। लेकिन यह फुसफुसाहट भी कवि-मंडली तक ही सीमित रह जाती है। पाठकों का वहत वड़ा दायरा इस मौत की खबर से उतना ही श्रमनान है नितना उसके जन्म के श्म-समाचार से ।

जिस तरह प्रयोगशाला में नब्बे मन फी-एकड़ की दर से गेहूँ की पैदावार दिखलाने की खत्ररें तो श्राती हैं लेकिन किसी खेत में उसका उपयोग नहीं दिखाई पड़ता, उसी तरह इन कविताश्रों के माषा सबधी ऊँचे प्रयोगों की बुलेटिन तो बहुत बिकती हैं लेकिन श्रसर कहीं नहीं दीखता। श्रपने रहनुमा श्रालोचकों की सलाह से श्रीर शायद इन बुलेटिनों की देखा-देखी भी वहुत से जनवादी किवियों ने श्रपनी भाषा-संबंधी लायरवाही छोड़ कर यही रास्ता श्रपनाया है। इस रास्ते इन्हें दाद भी मिलने लगी है। गरज कि इस समय हिन्दी किविता की रचना श्रीर श्रालोचना का सामान्य वातावरण प्राय चमत्कार-पसंद है। सिनेमा में जो हवा 'वाक्स-श्राफिस-हिट' की है वही किविता-जगत् में चौंकाने की कला (शौक-टेकनीक) बन कर छा रही है। नया किव श्रच्छी तरह देख रहा है कि पाठक श्रीर श्रालोचक को चौंका कर ही श्रपनी श्रोर श्राकृष्ट किया जा सकता है, उसे रसमग्न करके नहीं। इधर श्रालोचक श्रीर पाठक भी समृची किविता पर राय न देकर उसके एकाध नये शब्द, नये प्रतीक या श्रीर नहीं तो नई धुन पर ही 'वाह-वाह' करते हैं।

त्रान की ज्यादातर कितात्रों को सुखंडी मार गई है श्रीर नो स्तीली लगती हैं ने भी दरश्रसल हमारे ऐन्द्रिय संवेदनों को ही भनभना कर रह नाती हैं, रस-प्राहिशा चेतना को वे छू तक नहीं पाती, इसलिए विश्लेषश्-शक्ति की कमी के कारश अनेक पाठक उनके पहले प्रभाव को ही 'स' मान लेते हैं।

तय है कि कविता की भाषा पर इस तरह ऊपरी मुलम्मा करने से काम न चलेगा। ऊपरी साब-सिंगार ही नहीं, विलक्ष दवा की ये तमाम सहयाँ और व्यायाम के तरीके भी कविता की भाषा को तन्दुक्स्त और खूबस्रत न बना सकेंगे। उपचार के लिए ठोक निदान की जरूरत है और भाषा की इन तमाम कमजोरियों के लिए इन कविताओं के विचारों और भाषों की जांच-पड़ताल जरूरी है।

लॉच से पता चलता है कि गलती कहीं-न-कहीं विषय की 'पकड़' श्रीर 'धारणा' में ही है। इन सबके मूल में है वास्तविकता की श्रललटप्पू पकड़ श्रीर काल्पनिक धारणा। दूसरे शब्दों में यह मूर्तिमत्ता की कमी है। श्रमल में इस एक कमजोरी के श्रनेक रूप दिखाई पड़ते हैं।

पंतजी की युगवाणी से लेकर त्राज तक की कवितात्रों में जो शब्दों का लटाव ग्रीर वाक्यों का लद्धड़ विन्यास दिखाई पड़ता है वह मूर्तिमत्ता की कभी के कारण। साफ है कि वदले हुए जमाने की उनकी पकड़ जड़-विचार ग्रीर कीरे सिद्धान्त के रूप में है, ठोस मानस-मूर्ति के रूप में नहीं। किसी विपय की मानस-मूर्ति उसकी वैंग्रानिक परख तथा रागात्मक संबंध से वनती है। वास्तविकता से विलग के चे-के चे ख्याली मानवतावादी विचार कविता में क्सि तरह ग्रपनी सारी पवित्रता ग्रीर गरिमा खोकर थोथ, क्रूठे, निनींव, महे ग्रीर ग्रारोपित से हो जाते हैं, इसे देखना हो तो पंतनी की मार्क्स-वादी, गाधीवादी ग्रीर ग्रारविंद-

वादी किवताएँ ही नहीं, बिल्क निराला, नरेन्द्र, केदार, नागार्जुन, श्रादि की कुछ मार्क्सवादी किवताएँ भी ली जा सकती हैं। नवीन के 'श्रपलक' श्रोर 'क्वासि' तथा निराला के नये प्रार्थनागीत भी ऐसे ही हैं। 'तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार' के शुभ इरादे के वावजूद किव की किवता ने उसके जड़ विचारों को होने से साफ इनकार कर दिया। मार्क्सवाद के खंडन-मंडन को लेकर लिखी हुई किवताश्रों की यह कमजोरी नहीं है कि उनका विचार गलत है। कमजोरी यह है कि वह विचार ख्याली, किताबी श्रोर वेबुनियाद है। इसीलिए उनकी माषा सचित्र नहीं है। सचित्र-शब्द की हुलिया है जिन्दा श्रादमी की तरह उसका बोलना श्रोर इरकत करना। बोलते श्रोर सिक्रय शब्द जिन्दगी की क्रियाशीलता से श्राते हैं, कुर्सी के श्रलस चिन्तन से नहीं। वैसे, विचारों से कायल करना किवता का काम है भी नहीं, घायल वह भले कर दे।

भाषा की चित्रात्मकता को जरा साफ कर लेने की जरूरत है। कविता में जिसे शाब्दिक मूर्ति या प्रतीक कहते हैं, कहानी, नाटक ग्रीर उपन्यास में वही 'पात्र' है। कविता में 'मूर्ति' का मतल व उपमा, रूपक, प्रतीक ग्रादि का ग्रालंका-रिक विधान भर नहीं है। ये सभी तो ऊररी वार्ते हैं। इन सबके मूल में है ग्रसली जिन्दगी की शाब्दिक इकाई। जहाँ उपमा, रूपक, प्रतीक वगैरह कुछ न हो, वहाँ भी मूर्तिमत्ता हो सकती है। जैसे वुलसी की ये पिक्याँ—

निज जननी के एकु कुमारा। तात तासु तुम्ह प्रान ऋघारा। सौंपेसि मोहिं तुम्हिं गिहि पानी। सब विधि सुखद परम हित जानी।। उत्तर काह दैहउँ तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु माई।।

यहाँ 'सींपेसि मोहिं तुम्हिं गिह पानी' और 'उठि किन मोहि सिखावहु भाई' में दृश्य की मूर्तिमत्ता देखी जा सकती है। हाथ पकड़ कर सींपना और मुमूर्षु आदमी से उठ कर सिखाने की प्रार्थना करना मार्भिकता को पराकाष्ठा हैं। यहाँ 'गिहि' और 'उठि' ये दो कियार्थे समूची बात को मूर्तिमान कर देती है,। मूर्तिमत्ता दरअसल किया-व्यापार से, गितमयता से आती है। प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत का विधान करने से ही मूर्तिमत्ता नहीं आती। दरअसल अप्रस्तुत का विधान परस्तुत को अच्छी तरह बिम्बत करने के लिए ही किया जाता है। मुख के वर्णन के लिए चाँद को बुलाने का अभिप्राय मुख को सचित्र रूप से दिखाना ही है। सचमुच प्रस्तुत को अच्छी तरह मूर्तिमान करने लिए अप्रस्तुत की कल्पना का सहारा लेना किव की लाचारो है। आर्ष किवताओं में यह

#### इतिहास श्रीर श्रालोचना

श्रप्रस्तुत विधान कम-से-कम मिलेगा। यदि मिलेगा भी तो इस तरह कि श्रप्र-स्तुत की सत्ता प्रस्तुत से श्रलग न प्रतीत होगी। जैसे 'मूली ऊपर सेज पिया की केहि विधि मिलना होय।' यहाँ 'स्ला की सेज' को श्रप्रस्तुत मानने की श्रोर स्थान ही नहीं जाता।

मुहावरे भी इसीलिए मुहावरे हैं कि उनमें मूर्तिमत्ता है। 'हाँथ कगन को आरसी क्या', 'जले पर लोन देना', 'न नो मन तेल होगा न राधे नाचेगी, 'टेढी-खीर' आदि कहते-कहते रूप खड़ा कर देते हैं। काव्य में नाटकों को श्रेष्ट मानने का कारण यहीं मूर्तिमत्ता है।

वैसे तो किसी वस्तु के सहारे अनेक मोहक चित्रों की लड़ी लगाना भी मूर्तिमत्ता ही है ले कन असली मूर्तिमत्ता वस्तु के यथार्थ का रूप खड़ा करने में है। इसीलिए छायावादी कल्पनाओं का काव्य सचित्र होते हुए भी सूर, तुलसी को यथार्थता के सामने छोटा पड़ता है। वस्तु किसकी तरह है, क्ताना आसान है, लेकिन वह क्या है इसे बिना कि ने दूसरी वस्तु के सहारे बता जाना बहुत मुश्किल है।

नई किवता में भवानीप्रसाद मिश्र को 'गीत फरोश' किवता के द्वारा इस मूर्तिमत्ता को समभा जा सकता है। तारीफ तो उसकी बहुतों ने की है लेकिन ज्यादातर उसके व्यंग्य विनोद श्रौर भाषा में फेरीवाले के लहेजे के लिए। लेकिन उसका महत्व श्रौर भी गहरे जाने पर मालूम होता है। किवता पढ़ते-पढ़ते हमारे सामने फेरीवाले का रूप खड़ा हो जाता है, फिर हम देखते हैं कि यह कोई मामूली फेरीवाला नहीं बल्कि गीत वेचने वाला है। व्यंग्य की श्रोर ध्यान सबसे श्रंत मे जाता है। वाजारू समाज के किव श्रौर किवता की वेबसी श्रपनी पूरी मार्मिकता के साथ ध्यनित हो उठती है। मापा में यह सादगी, यथातथता श्रौर चित्रोपमता विषय की ठोस धारणा से ही श्रा सकी है। किवता श्रागे वह कर श्रिमेनेयता की मूर्त विशेषता को भी प्रकट करती है।

लेकिन किसी वस्तु, घटना, बातचीत या कारनामें को हूबहू उतार लेना मूर्तिमत्ता नहीं है। बात और साफ करने के लिए दो कविताएँ ली जा सकती हैं। एक है नैयद मुत्तलबी फरीदाबादी की—

गाटर लेना कैसे भाई ऐसे भाई हैय्या हैय्या बोभ उठालो बोभ उठाया महला सरका हाँ हाँ भाई महला सरका हाँ हाँ माई बोभ उठालो बोभ उठाया. .. वरीग्ह १ जिससे शब्द हरे हैं। सुनह श्रोर शाम को किरसें वरसे हुये खाली वादल में महन रंगसानी कर सकती हैं, उन्हें नीवन-दान तो ताल-तलेंया, नदी-नद श्रोर सागर वाली घरती ही दे सकती है। यही दशा शब्दों की है। शब्द मानों के श्रावेग से चालित होकर नया श्रयं व्यन्तित करते हैं, पहले से हो उनमे नया चमत्कार मर कर उन्हें भावों की धारा मे नहीं भोंका जाता। यह काम ठंदी नग-नड़ाई का नहीं है।

छुद भी भाषा की ही भगी है श्रीर किवता में यह वाक्य-विन्यास का ही श्रम है। विशेष गित में श्राते ही भाषा छुदमयी हो जाती है। इसीलिए एक भाषा का छुद दूसरी भाषा की बमीन पर उगने से उनकार करता है श्रीर जव-दंस्ती उगाने की कोशिश में उस जमीन को भी खराब करता है। हिन्दी को बगला पयार छुद में चला कर लोगों ने देख लिया है। लेकिन इधर श्रमं जी ढग के स्वर-पात देकर छुद लिखने में भी नये किवयों ने लग्गा लगाया है। संभव है खड़ो बोली में स्वरपात की समावनाय हों, ह किन इन स्वर-पातों ने श्रव तक श्रजनबों तमाशा ही दिखाया है। बहुतों ने तो श्रपनी गित-मित सम्बन्धी कमजोरियों को भी छुद को विशेषता कह कर पेश किया है श्रीर श्रातक से नये श्रालोचकों ने सिर भी हिलाया है। मुक्त छुंदों के चलन ने किवता की भाषा को बिगाइने में काफी काम किया है। जनगीत लिखने की शेखों में इल-जुते बैल के हाँकने की किसानी भाषा को भी 'श्रां-श्रां बाँ-बाँ-ताँ-ताँ' के साथ किवताया गया है। इस तरह किवता को तरह-तरह की बोली बोलनेवाले जानवरों का श्रजायवधर बनाना किवता के साथ मजाक करना है।

श्रत में श्राज से कई वर्ष पहले श्राचार्य शुक्क की कही हुई बात को बड़े खेद के साथ फिर दुहराना पड़ता है कि खड़ी बोली की कबिता उद् में जितनी मजी, उतनी हिन्दी में नहीं। छायाबाद के बाद बच्चन, नरेन्द्र श्रौर सुमद्रा-कुमारी चौहान ने इस दिशा में कुछ श्राशा जरूर ग्रॅंघाई लेकिन नये श्रुग के मुक्त-छुद लिखनेवाले प्रयोगवीरों ने श्रुधूरे वाक्यों के ढेले से सारी श्राशा घूल में मिला दी। श्राज भी ये किव उद् की श्रोर इसरतभरी निगाह से देखते हैं लेकिन उससे केवल शब्द लेते हैं, वाक्यों के महाबरे को माँजने का दग नहीं। श्रापवाद जरूर है, लेकिन वे श्रपवाद ही हैं। भवानीप्रसाद मिश्र, गिरिजा-कुमार माधुर, केदारनाथ श्रप्रवाल, नागार्ज न श्रौर कुछ-कुछ सुमन के प्रयत्न इस दिशा में प्रशसनीय हैं।

#### इतिहास भीर त्रालोचना

यह सारा काम तभी होगा जर वेर्जेस्कों के शब्दों में किव माता के स्रादर्श पर गर्भ की तरह किवता को धारण करेगा, केलेगा स्रोर वेसी ही मानसिक वेदना के साथ उसे उचित समय पर जनेगा। सवाल भाषा को स्रासान या मुश्किल, कोमल या कठोर बनाने का नहीं, उसे सन्व स्रोग वास्तविक बनाने का है—शैलियाँ तो उसकी बहुत होंगी, लेकिन होगी वह बहुत कुछ ऐसी—

'सुगम-श्रगम मृदु-मंजु कठोरे। श्ररथ श्रमित श्रति श्राखर धोरे। विमि मुद्द मुकुर-मुकुर निव पानी। गिह न वाइ श्रास श्रद्भुत वानी॥

# नई कविता में लोक-भाषा का प्रभाव•

सुप्रसिद्ध समीत्तक श्राचार्य शुक्ल ने हिन्दी कविता मे स्वच्छततावाद के श्राविभीव पर विचार करते हुए लिखा है कि जब पडितों की काव्य भाषा रियर होकर उत्तरोत्तर श्रामे बडती हुई लोक्मापा से दूर पड़ जाती है श्रीर जनता के द्धदय पर प्रमाव डालने की उसको शिक्त जीए होने लगती है तब शिष्ट समुद्राय लोक्माधा का सहारा लेकर श्रपनी काव्य-परम्परा मे नया जीवन डालता है। पाछत के पुराने रूपों से लदी श्रप्रभ्रश जब लद्धड़ होने लगी तब शिष्ट-काव्य प्रचलित देशी माधाश्रों से शिक्त प्राप्त करके ही श्रामे वड सका। यही प्राष्ट्र-तिक नियम काव्य के स्वरूप के सम्बन्ध में भी श्रटल समभना चाहिए। जब जब शिष्टों का काव्य पहितों द्वारा वैंधकर निश्चेष्ट श्रीर सद्धित्तत होगा तब-तब उसे सजीव श्रीर चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वछद बहती हुई प्राष्ट्रतिक भाव-धारा के जीवन-तत्त्व प्रह्मा करने से ही प्राप्त होगा।

यह नियम श्रयल तो श्रवश्य है परन्तु स्वच्छ्दतावादी कविता के विपय में उतना लागू नहीं होता जितना श्राज की नई कविता के विपय में । पिछले पन्द्रह वर्षों से हिन्दी कविता में जिस वेग से लोक मापा का प्रभाव वड रहा है, वह सत मिनत काव्य के बाद कमी नहीं दिखाई पड़ा था। 'छायावाद' के बाद कविता की ऐसी लहर श्राई जिसमें मामीया वातावरण रच उठा। इस युग की शायद ही कोई जागरूक कविता हो जिसमें धरती, मिट्टी, फसल वगैरह का जिक्र न हो। यदि कविता-सम्रहों के ही नामों को लें तो 'प्राम्या' से लेकर 'धरती', 'माटी की मुस्कान' जैसे बहुत से नाम ऐसे मिलेंगे जिनमें किसी न किसी प्रकार लोक जीवन से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न दिखाई पड़ेगा। कहा तो 'छायावादी' युग में कविता पुस्तकों के नाम 'पह्नव', 'गुजन', 'परिमल', 'गीतिका', 'करना', 'लहर', 'नीहार', 'रिश्म', वगैग्ह होते थे श्रीर कहां श्राज की 'ग्राम्या', 'घरती' हत्यादि।

ये मोटी-मोटी ऊपरी वार्ते कविता की मूल चेतना के परिवर्तन की द्योतक हैं। इनसे पता चलता है कि सन् ३६, ३७ के बाद कविता किस प्रकार कल्पना

#### इतिहास और श्रालोचना

के श्राकाश से उतर कर वास्तविकता की घरती पर श्राई श्रीर घरती पर भी उसके पाव शहरों की सीमेंट-वॅधी पक्की घरती पर नहीं विलक्ष गाँवों की उर्वर श्रीर कन्ची घरती पर पड़े। फिर तो 'घरती', 'मिट्टी' श्रीर 'फ्सल' जैसे शब्द लोक-जीवन श्रीर लोक-भाषा के रूड प्रतीक वन गए।

किवता में यह नई चेतना अपने आप यों ही नहीं आ गई। किवयों को हमके विपय में हलहाम नहीं हुआ। यह उनकी स्वयंभू अन्त - प्रेरणा का परिणाम नहीं है। जो लोग कुछ वर्ष पहले कल्पना के पंखों पर उडते थे, वे जमीन पर चलने के लिए स्वेच्छा से नहीं आए, विल्क आने के लिये मजबूर हुए। वायवी नीड़ से भाक कर किवयों ने जर देखा कि नीचे भारतीय समाज में नवीन सामाजिक शक्तियों का अभ्युदय हो रहा है और ये सामाजिक शक्तियों ही हमारे हितहास का निर्माण करने वाली है तो इस नवीन जीवनी-शिक्त के मद्भल-गान में उन गीत-खगों के मी कंठ खुल गए। इतिहास की यह नवीन शक्ति भारत के लोक-जीवन की थी जिसमें सबसे अधिक सख्या गाँवों में रहने वाले किसानों की है तथा थोड़े से वे लोग भी हैं जो किसानी छोड़ने के लिये मजबूर किये जाने पर शहरों में आकर मजूरी कर रहे हैं और इन लोगों की सख्या तथा शिवत दिन दूनी रात चौगुनी वड रही है।

ऐतिहासिक दृष्टि से यह लोकनागरण स्ववन्नंदतावादी श्रीर छायावादी किवता के श्रुग में ही गुरू हो गया था श्रीर गांधी नी के नेतृत्व में भारत के सात लाख गाँव श्रुपनो स्वाधीनता-प्राप्ति के लिये प्रयत्त्रशील थे। किन्तु उस लोक-नागरण की प्रकृति ऐशी नहीं थी नो उस युग की कविता में भी घरती की उर्वरता तथा मिट्टी को तानी गंध श्राती। कविता में दन स्वके समावेश का श्रवसर तो तब श्राया जप लोक-शिवनयाँ श्रुपने श्राधिकारों के प्रति श्रुत्यधिक संतर्क हो गई।

इस ऐतिहासिक पृष्ठभृमि से यह पता चलता है कि लोक जीवन ऐर्गा शक्ति है नो सामानिक गतिरोध को तोड़ने के साथ ही साहित्यिक गतिरोध को भी समाप्त करती है। कविता में जब कवियों को नया मार्ग नहीं स्फ़ता, नई दिशाएँ मेघाच्छन दिखाई पड़ती हैं ग्रीर पुरानी चहाग्दीवारी से निक्लने का उपाय नहीं मिलता तो लोक-शिवत ही मशाज लेकर ग्रांग बहती है... श्रंधकार को चीरती है, कुहरे को छाँटनी है, मार्ग वो प्रशन्त करती है ग्रीर दम-बुटते किवयों की सज्ञा मे प्राण-वायु का सचार करती है। नया किव इस प्राणदायिनी लोक शक्ति के ऋण को स्वीकार करने में गौरव का अनुभव करता है ख्रीर इस स्वीकृति से उसे वाग-वार पुनर्जीवन भिलता है।

श्राज के किवयों में जो लोग श्रपनी शक्ति के इस मूल उत्स का श्रनुमव ईमानदारों से करते हैं उनकी रचना में लोक-भाषा का प्रभाव भीतर से सहज ही स्फुट होता है। जिस प्रकार कज-कोप सूर्य के कर-स्पर्श के बावजूट श्रपने श्रन्तर के श्राह्लाद से श्राप ही श्राप विकसित होता है, उसी तरह श्राज के जागरूक किवयों में लोक-शक्ति के तादात्म्य की श्रनुभृति श्रन्त सस्कार बन कर उनकी किवताओं में लोक-भाषा का सहज प्रस्कुटन प्रदान करती है।

यहाँ ईमानदारी के साथ हमें स्दीकार करना चाहिए कि बुछ सामाजिक कारणों से हम में से अनेक रचनाकार चाहते हुए भी लोक-जीवन के साथ तादात्म्य की गहरी अनुभूति नहीं कर पाते। इसीलिये हमारी कविताओं मे लोक माना के शन्दों को अपनाने की महत्वाका ज्ञा तो व्यक्त होती है परन्तु उम्हें खपाने का सफलता बहुत कम पाई जाती है।

इसका कारण स्पष्ट है। श्रनुभृति श्रकाद्मा से ही नहीं श्राती, श्रकाद्मा कार्यान्वित होने की ठोस प्रगति से श्राती है। जो ऐक्य जीवन में नहीं श्रा सका है, वह श्रनुभृति में नहीं श्रा सकता। श्रोकाद्मा की विवद्मा प्राय वायवी होती है।

फिर मी 'नई कविता' में से ऐसी काफी रचनाएँ दिखाई जा सकती है जिसमें लोक-भाषा का प्रभाव श्रपने सहज रूप में भिलता है। इस दृष्टि से निराला, मवानीप्रसाद मिश्र, केदार श्रप्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन श्रीर एक-दम नये कवियों में वशीधर पंड्या के कुछ प्रयत्न श्रत्यन्त सफल दिखाई पढ़ते हैं।

मवानीप्रसाद मिश्र की 'पीके फूटे श्राब प्यार के, पानी वरसा री' कविता सहदयों के बीच काफी प्रचलित है। इस गीत के दो एक बोल हैं

> फिसली सी पगडही, खिसली ऋाँख लचीली री। इन्द्र-घनुष रंगरंगी, आब मैं सहब रगीली री।

# इतिहास और ऋालोचना

रन-मुन विछिया श्राच, हिलाडुल मेरी वेनी री। ऊंचे ऊंचे पेंग हिंडोला सरग निसेनी री। श्रीर सखी सुन भोर, विजन वन दीखे घर सारी। पीके फूटे श्राव प्यार के, पानी वरसा री।

धरती के किव 'त्रिलोचन' में लोक-भाषा का प्रभाव चरा दूसरे दग से श्राया है। गीतों में लोक गीतों का रंग ले श्राना उतना मुश्किल नहीं है जितना वर्णनात्मक या चित्रात्मक किवताश्रों में । त्रिलोचन ने लोक-भाषा का श्रायती-करण सानेट जैसे मुश्किल काव्य-रूप में दिखलाया है । सानेट में श्राये हुए श्रवधी के शब्दों से पता चलता है कि किव का उन शब्दों से कितना धनिष्ठ श्रीर गहरा सम्बन्ध है। इधर-उधर से मुन-मुना कर इस्तमाल किये गये शब्दों में उनकी श्रात्मा नहीं बोलती। 'चिल्ला जाड़ा', 'भाय भांय करती दुपहरिया', 'भीर सी पगडडी', 'देसर श्राम', 'कोल्हाड़ों का गुनीर श्रीर चोंका तथा 'सत्रखई श्रीर श्रलवंती' जैसे पद श्रीर नाम इनकी रचनाश्रों में एकटम खपेखाये, ढले-ढलाये श्रीर रचे-रचाये श्राते हैं।

रेंसे लम्बी किवता श्रों में भी प्रामीण वाता तरण तथा प्राम-प्राकृति का चित्र देते समय लोक भाषा के शब्द नये किव ले त्याते हैं परन्तु इनका सबसे श्रिधिक प्रचलन गीतों में ही देखा जाता है। नई किवता के गीतों को लोकगीतों में लाने का विशेष कारण है। श्रक्सर देखा जाता है कि जो किव प्रायः श्रपनी मानसिक कुंटा का ही श्रास्कालन करते रहते हैं तो वे भी जब गीत लिखते हैं तो लोकगीतों के रक्न में उन्हें थोड़ा चोर लेते हैं। ऐसा करने का कारण यह है कि नई प्रयोगशील किवता में गीतों की सम्भावनाएँ बहुत दिनों से लुम जान पड़ती थी। नये किव की सदम सम्वेदनाएँ तथा उनका बौद्धिक बोध प्राय छंदों के ही विवर्तवर्क्ष से गुजर सकता था। गीतों की सहज श्रोर सरल डगर पर चलना उन्हें वैशोर माञ्जकता प्रतीत होती थी। श्रपनी श्रमुनृति को श्रच्रश छन्दोबद क ने के प्रति वे इतने ईमानदार रहे हैं कि उन श्रमुनृतियों को गीतों के माध्यम से श्रतीसरलिकरण करना उन्हें किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं है। ऐसी हालत में सीधे सादे गीतों का श्रारिमक प्रयोगशील किवता में न पाया जाना स्वामानिक ही था।

किन्तु थोड़े दिनों वाद जब लोक-गीतों के रस से सिक्त नये नये गीत हिन्दी में श्राने लगे तो उनकी घुटन को जैसी ताजा हवा का भोंका लगा। घुएँ से भरी कोठरी में बन्द श्रादमी में जो ललक खेतों की हरियाली श्रीर उनसे श्राती हुई हवा को देख कर उठती है श्रीर िंनेमा के पिटे पिटाये गानों से पके हुए कानों वाले शहरी लोगों को जो सुख गॅंवई गीतों से मिलता है, कुछ-जुछ वैसी ही ताजगी मध्यवगींय कुंठित कवियों को लोक गीतों में मिली। उन्होंने यह देखा कि ये गीत कुंठाश्रों की श्रविकल श्रमिव्यक्ति का माध्यम मले ही न बन पायें, किन्तु ये कुठा की दवा तो हो ही सकते हैं। इस तरह ये यथाहिच श्रीर यथावकाश दोनों रास्तों पर चलने लगे। श्रीर सन्तोप की बात है कि इस दिशा में श्रिश्चेय' भारती, नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह, रामदर शिश इत्यादि कवियों को काफी सकता मिली है।

नये नये प्रयोगों के अन्वेगी किंव 'श्राज्ञेय' लोक गीतों के रग में कभी-कभार एकाध गीत लिख लेने का प्रयत्न काफी पहले से करते आ रहे हैं और सतर्कता के साथ वे अपने हर सप्रह में इस तरह का कम से कम एक गीत अवश्य देते हैं। 'हत्यलम् में 'ओ पिया पानी वरसा' तथा 'फूल कचनार के', 'हरी घास पर च्ला भा' में 'कलगी मीर सजाव ले कास हुए हैं वावले', 'बाबरा अहेरी' में 'यह दसत की वदली शायद आकर कही वरस ही जाय' जैसे गीत इस लोक रुचि के आकर्षक उदाहरण हैं।

लोकगीतों की रौ म लिखे हुए भारती के तीन गीत,-

घाट के रस्ते उस बंसबट में

इक पीली सी न्विडिया

उसका दुछ श्राच्छा सा नाम है
मुक्ते पुकारे, ताना मारे

भर श्राए श्राखिड़या

उन्मन ये फागुन की शाम है।

毌

श्रमर डोला कमी इस राह से गुजरे कुबेला यहां श्रम्बवा तरे रुक एक पल विश्राम लेना ग्रौर--

गोरो गरोरी सोंधी धरती कारे कारे त्रील बदरा पानी दे।

नृतन संभावनात्रों के प्रति त्रावस्था दृढ करते हैं।

केटार नाथ सिंह के 'श्राच पिया पिछ्वारे पहरू टनका किया' तथा 'टहनी के दूसे पतरा गण, पकड़ों को पात नए श्रा गण', ऐसे ही गीतों की मीठी श्रनुगूंच हैं। भोच उरिया गीतों की पदावलों के साथ ही उसकी महरी लयदारी की श्रनुकृति में जिन नए कवियों को विशेष सफलता मिली है, उनमें रामदरश मिश्र का नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इस तरह के गीत इन्होंने काफी लिखें हैं पर. 'चैत श्राया है',' लैला वाएं से श्रा', जैसे कुछ ही गीत प्रकाश में श्रा सके हैं।

पुरानी शैली के जिन गीतकारों ने अपने को लोकगीतों के पथ पर मोड़ने के प्रयास में सफलता प्राप्त की है, उनमें शंभूनाथ लिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 'टेर रही पिया तुम कहा' तथा 'बनते है ढोल, कही पूजा के बोल' जैसे गीत उनके इन नए प्रयत्नों के प्रतिनिधि नमू ने हैं।

लोक-भाग का प्रभाव नई कविता में इतनी तेजी से वह रहा है कि इस

पर कुछ सतर्क दृष्टि रखने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। कुछ नाद-प्रिय कियों का अनुभान है कि खड़ो बोली नई गीतात्मक अनुभृतियों के लिये अन्न और अपूर्ण माध्यम है। इस अपूर्णता को वे नाना बोलियों के शब्दों तथा टीर्घ उच्चारण के अपेदाकृत अधिक लचीले रूप वाले स्वर से पाटने की कोशिश कर रहे हैं। नरेश मेहता का गीन 'पीले फूल ककेर' ने इस दिशा में प्रयम चरण है। उन्होंने इस रास्ते पर और भी साहसपूर्ण कदम रखे हैं, फलस्वरूप ऐसी रचानाएं निकली है जिनकी उच्चारण-पद्धित खड़ी बोली के लिये ही नहीं बिल्क मभी हिन्दी बोलियों के लिये भी विजातीय है वह उच्चारण-पद्धित बंगला की है। शब्द भी उनमें अनेक बोलियों के आए हैं जो ऊपर से छोपे गए मालूम होते हैं। नरेश मेहता का यह प्रयत्न चाहे जितना लघु हो, किन्तु यह चंक्त-चिन्ह है उम रुचि का जो अतिरिक्त-उत्साह के आदेग में लोक-भाग के प्रभान प्रहर्ण करने को अपेद्धा उसकी दास वन जाना चाहती हैं।

#### इतिहास और आलोचना

इसलिये इस प्रसग को समाप्त करते-करते में एक बार फिर हिन्दी के प्रकाशस्त्रम्म श्राचार्य शुक्त के शब्दों को स्मरण दिला देना चाहता हूँ ।िक 'इस भावधारा की श्रोर दृष्टि ले जाने का श्रामिप्राय है उस स्वामाविक मावधारा के दलान की नाना श्रन्तम् नियों को परखकर शिष्ट काव्य के स्वरूप का पुनर्विधान करना। यह पुनावधान सामंजस्य के रूप में हो, श्रथ प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, जो विपरीतता की हद तक जा पहुँचती है।'

कवीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे इमारे श्राप्त कवियों ने हिन्दी में ऐसा ही पुनर्विधान किया था श्रीर इस पीढी के कवि इस दिशा में उनसे श्रव मी बहुत कुछ सीख सकते हैं।

# हिन्दी साहित्य के इतिहास में लोक-साहित्य का स्थान•

"भारतीय हृदय का सामान्य रूप पहचानने के लिये पुराने परचित ग्राम गीतों की श्रोर भी ध्यान देने की त्र्यावश्यकता है; केवल पंडितों द्वारा प्रवर्तित काव्य परम्परा का श्रनुशीलन ही त्रलम् नहीं है !"-इस वात का त्रानुभव श्राचार्य रामचन्द्र शुक्त ने 'इतिहास' में स्वछदतावादी नवीन काव्याधारा पर विचार करते समय सभवत∙ सं० १९८६ वि० के श्रास पासपास ही किया। परन्त इस दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन अभी तक नहीं हो सका । स्वयं शुक्र जी ने स्रदास के पदों श्रीर जायसी के पटमावत के श्राख्यान का विश्लेपण करते समय साकेतिक रूप से लोक-माहित्य के प्रभावों का उल्लेख किया है। सुरदास के पदों के विषय में वे लिखते हैं "त्र्रत सुरसागर किसी चली भ्राती हुई गीति-काव्य-परम्परा का-चाहे वह मौलिक ही रही हो-पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है।" इसी तरह जायसी के 'पद्मावत' पर उनका कहना है, "उत्तर भारत में विशेवत अवध में, 'वद्मनी रानो और हीरामन सुए' की कहानी अवतक प्राय उसी रूप में कही जाती है जिस रूप में जायसी ने उसका वर्णन किया है। ..इस स्त्रंध में हमारा यही अनुमान है कि जायसी ने प्रचितत कहानी को ही लेकर, सूदम व्योरों की मनोहर कल्पना करके, उसे काव्य का मुन्दर स्वरूप दिया है । " ये विखरे सूत्र उपयोगी हैं । परन्तु ग्रावश्यकता है इस दृष्टि से संपूर्ण हिन्दी साहित्य के इतिहास की प्रवहमान धारा में पाये जाने वाले लोक-साहित्य के तत्वों के खोजने को। यह कार्य इतिहासकारा की भ्रासावधानी श्रालस्य या श्रज्ञान के कारण ही नहीं क्का रहा, बल्कि लोक-साहित्य संबंधी श्रभ्ययन काद्दष्टिकोण ही कुछ श्रीर या।

हमारे यहाँ लोककथात्रों, लोकगीतों तथा लोकप्रवात्रों का ग्रध्ययन १६ वीं शती के उत्तरार्ध में संभवत ईसाई मिशनरियों ने त्रारम्भ किया। ये मिशनरी यूरोप के उन देशों से त्राये घे नहाँ ग्रीधोगिक उत्थान, मध्यवर्ग का उदय तथा राष्ट्रीयता की नागति वहुत पहले ही हा नुकी थी ग्रीर इसीलिये उनके यहाँ लोक-साहित्य का ग्रध्ययन वृत पहले ही ग्रारम्भ हो नुका था। हमारे देश में धर्म प्रचार करते समय उन्होंने प्राय श्रपना चित्र पिछड़ी हुई श्रादि बातियों के बीच बनाया। धर्म प्रचार के लिये श्राप्तरपक था कि उन बातियों की भाषा श्रीर सस्कृति से पिन्चय हो। इमीलिये उन्होंने उन बातियोंकी भाषा साहित्य तथा प्रथाशों का श्रध्ययन किया। उन बातियों से सबातीयता श्रयवा बन्धुत्व का मधुर सम्बन्ध न होने के कारण उस श्रध्ययन में भी वा तन्मयता, भाइकता तथा सहृदयता न श्रा सकी। प्राय मारी सामग्री तथ्यपरक रही। यों बगलों श्रीर पहाड़ों में निवास करने वाली बातियों का साहित्य कल्पना मात्र से ही मन मे रोमानी मात्र भरने के लिये काफी है। लेकिन ईमाई मिशनियों की यह तथाक्षित वैज्ञानिक सामग्री प्राय बड 'म्यूबियम किय' की ही बख्त रही श्रीर इसीलिये साहित्य के इतिहासकारों को प्रत्यन्त प्रेरणा न दे सकी। उसके प्रेरणादायक न हो सकने का एक कारण यह भी है कि उसमें श्रिषकाश मामग्री हिंदी साहित्य के भीगोलिक क्षेत्र के बाहर की थी।

लोक साहित्य के श्राप्ययन की श्रीर सहन भाव से स्वदेशी मध्यवर्ग राष्ट्रीय श्रादोलन श्रारंभ होने के वाद ही उन्मुख हुत्रा। इसका श्रेय गांधी नी को है। प० रामनरेश त्रिपाठी को उसी लहर से प्रेरणा मिली श्रीर वे इस चित्र के पहले नहीं तो प्रारंभ करने वालों में एक हैं ही, जिन्होंने लोक साहिश्य का सग्रह किसी हिग्री के लिये नहीं बल्कि रुचि श्रीर रस वश किया। उनके बाद इसी के भीछे पड़ जाने वाले देवेन्द्र सत्यायों का दृष्टिकोण बहुत कुछ रोमाटिक ही रहा। इसीलिये इन श्राध्येताश्रो का ध्यान प्राय लोक गीतों तक ही सीमित रहा। यह श्राध्ययन भी इतिहास लेखन के कार्य में विशेष उपयोगी न हो सकता था। श्रवश्य ही इससे काव्य-रचना में बहुत सहायता मिली स्कती थी जैसा कि त्रिपाठी नी ने करके दिखा भी दिया।

शुद्ध जी का इतिहास ऐसे ही युग म लिखा गया। इसीलिये उनकी दृष्टि अपने युग के स्वन्छंदतावादी काव्य तथा लोकसाहित्य के सम्बन्धों पर तो गई लेकिन अतीत की काव्य-परपरा में लोक-साहित्य के समुन्वित योग का अगर न गई। मापा के विकास में लोक-योग की अगर तो उनका ध्यान गया क्योंकि प्राकृत-अपभ्र श आदि की सामग्री प्राप्त होते ही यूरोपीय विद्वानों ने १६ वीं सदी के उत्तरार्घ में ही इस तथ्य की ओर ध्यान दिया था, लेकिन साहित्य के हित हास में यह सहयोग अनदेखा रहा। साहित्य के स्नेत्र में शुक्क जी का ध्यान अतीत की अपेसा वर्तमान और मिक्य की गति-विधि का ही विधान करता दिखा, "जव

जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वाग वॅधकर निश्चेष्ट श्रीर संकुचित होगा तर्व-तव उसे मजीव श्रीर चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंड बहती हुई प्राकृतिक माय धारा से जीवन तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा।" इतना ही नहीं, उनकी सूच्म-हिष्ट ने इस विषय में आगे बडकर 'उम स्वामाविक भाव-धारा के ढलाव को नाना अन्तर्भू मियों को परखकर शिष्ट काव्य के स्वरूप का पुनर्विधान करने' की दिशा बनाई—ऐसा पुनर्विधान जो 'सामंजस्य के रूप में हो, अंध प्रतिक्रिया के रूप में नहीं।'

लोक-साहित्य के अध्ययन का अगला चरण वह आता है जब राष्ट्रीय आन्दोलन में लोक शक्तियाँ आगे वहकर भाग लेती हैं और जनता सप्र्ण राजनीतिक तथा सास्कृतिक आदोजनों का केन्द्र हो जाती, है, स्वतंत्रता का स्वरूप अधिक स्पष्ट होता है; लोकतंत्र की मान्यता अधिक विस्तृत होती है। यह परि-वर्तन लगभग इस शती के चौथे दर्शक से दिखाई पड़ता है। इम भूमिका में लोक-साहित्य हमारी रोमानी भावना का उत्ते जक और उत्ये रक मात्र नहीं रहता बल्कि वह अगनिमीता प्रतीत होता है, क्योंकि स्त्यं लोकराक्तियाँ भी इतिहास-विधायक रूप में प्रकट होती हैं। उस समय महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, डा० वासुदेव शरण अप्रवाल, पं० बनारसी दास चतुवेंदी आदि की जनपदीय योजना तथा अखिल भारतीय प्रगति-शोल लेखक संत्र के जनपदीय कार्य-क्रम का आस्म इसी चेतना की सूचना देता है। इसी काल में विश्वविद्यालयों ने इस विपय के निवंधों के लिये स्वीकृति और सम्मान दिया।

दस भूमिका में साहित्य के इतिहासकारों का ध्यान त्राकित होना स्वामा-विक है। परन्तु ध्यान त्राकृष्ट होना ही काफी नहीं है। उसके लिये यथोचित भामग्री तथा वैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टि भी त्रावराक है। जहाँ तक सामग्री का संबंध है, वह बहुत कम है। राजस्थान के विद्वानों ने इस दिशा में श्रवश्य कुछ काम किया है। पग्नु जब तक श्रलग-श्रलग सभी जनपदों की लोक कथाश्रों श्रीर गीतों का सग्रह नहीं हो जाता तब-तक न तो उस सामग्री का तुलनात्मक श्राध्ययन ही हो सकता है श्रीर न उसके काजान्तर जन्यस्तरों विश्लेपण ही। पर्याप्त सामग्री के श्रभाव में सामान्य नियम चालू करना खतरे से खाजों नहीं है।

सामग्री-सग्रह के साथ-माथ उस ऐतिहासिक पद्धति का भी श्राभ्यास होना श्रावश्यक है जिससे प्राप्त सामग्री का उपयोग किया जा सके। इस विपय मे श्चन्य देशों में होने वाले कायों तया श्चनुभवों से लाम उठाना स्वामाविक है। इस पद्धति के स्पष्टीकरण से सामग्री-सग्रह में भी सहायता मिल सकती है। श्चरख़।

सबसे पहली बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह कि लोक साहित्य तथा शिष्ट साहित्य का सम्बन्ध लोक ग्रौर शिष्ट मानव-समूहों के सम्बन्ध पर निर्मर है, ग्रौर चूँ कि ये सामाजिक सम्बन्ध क्रमश वदलते रहते हैं इसलिए लोक साहित्य ग्रौर शिष्ट साहित्य के सम्बन्ध भी तदनुरूप परिवर्तित होते रहे हैं इसी से यह सिद्धान्त उत्पन्न होता है कि शिष्ट साहित्य की तरह लोक साहित्य भी कमश वदलता रहा है। लोक साहित्य कोई स्थिर वस्तु नहीं है। यह इसलिये कहना पहला है कि श्रमेक विद्वान जिना काल-भेद के लोक साहित्य का संग्रह श्रीर उन्योग करते हैं।

इस ऐतिहासिक विकासक्रम की वात ध्यान में न रखने के कारण प्राय 'लोक साहित्य' को 'त्रादिम-साहित्य' श्रीर 'चन-माहित्य' के साथ घपला दिया जाता है।

'श्रादिम-साहित्य' सामान्य जन के उस युग का साहित्य है जब मानव समाज का संघटन श्रत्यन्त घनिष्ठ श्रीर उच्चकोटि की पार रिक सहकारिता पर श्राधारित था, नगर श्रीर गाँव का विमाजन न था, स्माज शिष्ट श्रीर सामान्य व्यक्तियों में विभाजित न था अयवा था भी तो वह विभाजन वहुत मामूली तरह का था; रुचिभेद इतने बड़े पैमाने पर न था। यद्यपि श्राधुनिक युग ने वर्तमान श्रादिवासी जातियों को बहुत कुछ प्रमावित कर दिया है फिर मी उनके साहित्य से 'श्रादिम साहित्य' का श्रनुमान किया जा सकता है। परन्तु 'लोक माहित्य' इसके बाद वाले उस युग का साहित्य है जिसमें शिष्ट श्रीर सामान्य का भेद स्पष्ट श्रीर क्रमश स्पष्टतर होता गया। 'लोक साहित्य' शब्द से ही उसके समानान्तर किसी 'शिष्ट साहित्य' के श्रास्तित्व का श्रामास मिलता है। 'लोक माहित्य' श्रादिम साहित्य की श्रपेत्रा श्रिष्ठ विकसित समाजन्यवस्था की उपज है। फिर भी 'लोक साहित्य' ने 'श्रादिम साहित्य' ने विरासत सँभाली, जैसे—भीतकों, काव्यरूडियों, कथानक रूढियों, श्रादि के श्रातिरिक मुख्य विरास्त है किंवदन्तियों गडना (मिथ मेकिङ्ग)।

इधर जब से 'जन साहित्य' शब्द का प्रचलन हुआ है, 'लोक साहित्य' की सीमारेखा निर्धारित करने के लिये उसका मी घ्यान रखना आवश्यक हो

## इतिहास और आलोचना

उठा है। पार्थक्य की स्पष्ट रेखा खींचने की कठिनाई के वावजूद इतना तो कहा ही जा सकता है कि 'जन साहित्य' श्रौद्योगिक काति से उत्पन्न समाज-व्यवस्था की भूमिका में प्रवेश करने वाले समान्य जन का साहित्य है। इसित्ये जन साहित्य लोक साहित्य से इसी अर्थ में भिन्न है कि लोक साहित्य जहाँ जनता के लिये जनता ही द्वारा रचित साहित्य है, वहाँ जन-साहित्य जनता के लिये व्यक्ति द्वारा रचित साहित्य है। 'लोक साहित्य जनता द्वारा रचित होता है इसका श्रथ यह नहीं कि सारा जन समूह एक साथ वैठकर एक-एक शच्ट ग्रौर पिक गढ़ता है। वस्तुत. लोक साहित्य भी व्यक्तियों द्वारा रचा जाता है परन्तु वह रचिता व्यक्ति श्रपने सम्पूर्ण श्रोता समान का प्रतिनिधि मात्र होता है: यदि लोक समान भावराशि है तो रचयिता व्यक्ति ऋमिन्यक्ति का माध्यम। प्राय लोक गीतों की मंडली में देखा जाता है कि एक व्यक्ति स्वर उठाता है श्रीर शेव श्रोता समाज छोड़ा मर कर उसे सहारा देता चलता है। इस प्रकार श्रीता समूह श्रपनी सुगमता श्रीर रुचि के श्रमुकुल व्यक्ति-रचित कहानियों श्रीर गीतों को यथास्थान सशोधन भी करता चलता है। लोक कथात्रों और गीतों में पाठभेद तथा उनके रचयितात्रों के अजात या अनाम होने का यही रहस्य है। त्रास्तु, लोक साहित्य में रचियता व्यक्ति जन समूह का माध्यम मात्र है जन कि जन साहित्य में रचियता व्यक्ति का ऋपना वैशिर्य है। ऐसा इसलिये हुआ कि श्रीद्योगिक समाज मे पहले की अपेवा व्यक्ति-स्वातंत्र्य अथवा व्यक्तिवाद श्रिधिक श्रा गया है। 'बन साहित्य' का ढाँचा भी लोक साहित्य से मिन्न 'होता है; वह लोक साहित्य की तरह मौखिक नहीं होता। विल्क प्रेस द्वारा मुद्रित श्रीर प्रकाशित होता है। संद्वीप में 'जन साहित्य' शिष्ट व्यक्ति द्वारा रचा हुत्रा वह साहित्य है जो सह-संवेदन के फल स्वरूप सामान्य जन के लिये श्रिमिव्यक्त होता है।

त्रादिम साहित्य श्रीर जन साहित्य से लोक साहित्य का श्रतर सप्ट हो जाने के बाद लोक साहित्य की परिवर्तनशील गतिविधि को लेना चाहिये।

प्रायः लोग लोक-साहित्य को आधुनिक-युग से पूर्व तक की ही वस्तु सम-भते हैं ग्रोर उनके संकलित गीतों का अधिकांश आधुनिक युग की उपव नहीं है, बिल्क वे मध्ययुग से ही परम्परया चले आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मशीन युग ने लोकसाहित्य, विशेषतः — लोकगीतों की रचना को गहरा धका पहुँचाया है। यह घका हमारे देश में अभी उतना महसूस नहीं होता जितना यूरोपीय देशों में। शक्ति अभिंत करके कि अम में तसर होने

के लिये--चाहे वह चक्की का गीत हो, चाहे रोपनी का; चाहे मेळुए का गीत हो या गाड़ीवान का सबमें यह बात पायी बाती है। लेकिन बिबली से चलने वाली श्राटे की चक्की ने पुरानी चक्की के गीतों को भावुकता समाप्त कर दी। इसी प्रकार बहाबरानी श्रीर रेल ने हमारे देश के मध्ययुगीन नौका-व्यापार को इतनी गहरी ठेस पहुँचाई कि श्रव नावों की लम्बी यात्रा भी समाप्त हो गई श्रीर उसके साथ उन यात्रात्रों की कहानियाँ ग्रीर गीत भी चले गये। श्रव तो 'ए शिए ट मैरिनर' नैसी शिष्ट साहित्य की रोमानी कद्दानियों मे ही उनकी याद रह गई। इस तरह मध्ययुग की साजसजा के साथ ही मध्ययुग के लोक-गीतों के बीज मी धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं। पर पुरातन का ध्वस जिस गति से हुआ, उसी गति से अधुनातन का निर्माण नहीं हुआ। आधुनिक युग की मशीनों से हमारा रागात्मक सम्पन्ध इतना गाडा नहीं हो सका है कि वे लोक-गीतों के प्रेरक बन सकें। बिजली की रोशनी फैल चली है, फिर मी मिट्टी का दीया ही हमारी कल्पनात्रों श्रीर भावनात्रों का सर्वत है। संदेशवाहन के लिए डाकतार की नवीन व्यवस्था हो गई है फिर मी शुक-सारिका-इस आदि पित्रयों के द्वारा मंदेश मेजने की मीहक कल्पना श्राज मी मन को रोमाचित करती है। फिर मी इन मशीनों के प्रतिक्रिया स्वरूप श्रनेक लोकगीत रचे गये हैं जिनमें कहीं रेल को सौत कहा गया है तो कहीं उसे वैरी। संभव है मशीनों के सम्पर्क में रहने वाले श्रमजीवियों के लोकसाहित्य में मशीनों से प्रमावित उपमात्रों श्रौर कल्पनाश्रों को स्थान मिले। श्राज भी स्त्रियों के गीतों में प्राचीनता की छाप श्रधिक है। पुरुषों के गीत श्रपेचाञ्चत श्रधिक सामयिक श्रीर श्रधुनातन हैं। श्रपने युग की राजनीतिक श्रीर सामाजिक घटनाश्रों को प्रतिष्वनित करने में वर्तमान लोकसाहित्य शिष्ट साहित्य से किसी प्रकार कम नहीं है।

लोक साहित्य के क्रिमिक विकास की श्रोर व्यान रखते हुए भी हमें यह न भूलना चाहिए कि लोक साहित्य शिष्ट साहित्य की श्रिपेता बहुत ही परम्परा-विहित होता है। जिस प्रकार हमारे कृषि के साधनों श्रीर श्राम सध्यन के श्राधारा में बहुत कम परिवर्तन हुश्रा है, उसी प्रकार हमारे लोक साहित्य के हित्य में भी। 'सोने की याली में जेवना परोस लिउँ' तथा 'लौंग व्यिली खिली विरवा ल विलिउँ' पिक्तयाँ प्राय सभी मोजपुरी लोक गोतों में मोजन के प्रमग में निरपवाद रूप से श्राती हैं। इसी रुटि-निवीह के का रण लोक प्रथाश्रों के श्राप्यम के लिये लोक साहित्य सर्वीधिक उपयोगी समभा जाता है।

# इतिहास और ऋालीचना

लोक साहित्य की इन विशेषताच्या को प्यान में रखकर ही शिष्ट साहित्य से उसके संबंधों पर विचार करना उचित होगा।

साहित्य के इतिहास में दोनों का पारस्परिक संबंध स्थापित करते हुये तीन वातों से सावधान रहना चाहिए। एक तो यह कि हर जगह शिष्ट साहित्य पर लोक साहित्य का प्रमाव खोजना गलत होगा, दूसरा यह कि शिष्ट साहित्य ग्रपने समसामयिक लोक साहित्य से ही प्रमाव ग्रहण नहीं करता बिल्क कभी-कभी वह लोक साहित्य की ग्रतीत सम्पदा का भी उपयोग करता है। ऐसे स्थलों पर समसामयिकता का मोह छोड़ना ही ग्रधिक ग्रुक्तिसगत होगा। तीसरा यह कि साहित्य के इतिहास के निर्माण में लोक साहित्य ही मब कुछ नहीं है बिल्क वह ग्रनेक विधायक-तत्वों में से एक है। इससे इतिहास की ग्रनेक गुल्थियों मुल्क सकती हैं ग्रोर महान ग्रुगों की जीवनों शक्ति का पता चल रुकता है। इतिहास के हास ग्रुग ग्रोर उत्थान ग्रुग के जुलनात्मक मृल्यावन में भी लोक साहित्य के न्यूनाधिक प्रमाव का विश्लेषण उपादेय होता है; क्यांकि प्राय उत्थान ग्रुग का साहित्य लाक साहित्य के ग्राधिक निकट पहता है।

इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि आरम्भिक नाराशंसी वीरकाच्या तथा प्रभगतों पर राजस्थानी लोकवातीओं का गहरा प्रभाव है। यद्यपि रासो काच्यों के कथानक पर प्राय पूर्व-परम्परागत मंस्कृत, प्राकृत और अपभ्र श युग की प्रमंग-रुटियों का निर्वाह है, फिर भी अनेक लोकप्रचलित किंवदन्तियां दी गई हैं जो पौराणिक परम्परा से भिन्न हैं। परन्तु विरुद् काच्यों से कहीं अधिक उस युग के प्रेमकाच्य लोकगीतों से प्रमानित न्या, प्राय लोकगीतों के ही संग्रह हैं। 'ढोला मारू रादू हा' ऐसा ही लोककाच्य हैं! ऐसा प्रतीत होता है कि ये काव्य मीखिक परम्परा से बहुत दिनों तक सामान्य जन के बीच गाये जाते रहे हैं, फिर भी कुछ लोगों ने कालान्तर मे उन्हें लिपियद कर दिया। अथवा किसी प्रतिभासेपन्न सुशिज्ञित कवि ने उनको अपना कर परिकृत रूप दे दिया। 'पालि' की येरी गायाओं के लित गीत, प्राकृत की 'गाहा सत्तन' अपभ्र'श में मुं ज के दोहे तथा 'संनेस राम' आदि ऐसे ही काव्य हैं।

श्रादि युग के दन मौखिक लोक्सीतों तथा प्रोमाख्यानों की पृष्ठभूमि पर हिन्दी का संत श्रीर भिक्त काव्य उदय हुश्रा। कबीर ने श्रानेक प्रत्रिति ऐहिक प्रोमगीतों को श्रान्यात्मिक छौक देकर प्यों का त्यों श्रपना लिया। वर्चार के श्रमेक दोहे 'ढोला मारू' काव्य में ज्यों के त्यां मिलते हैं। श्चंबर कुंबां कुरितयां गरिजमरे सव ताल ! जिनपें गोविन्द बीखुटे तिनको कौरा हवाल ।। (कवीर)

राति जु सारस कुरितया गुनि रहे सब ताल। जिनकी चोड़ी बोछड़ी, तिर्णका कवरण हवाल॥ ( ढोला० )

यह तन जालों मिं करों, धूवा जाह सरिमा।
मित वै राम दया करें, वरिस बुभावे अभिग।।
(कवीर)

यहु तन चारी मिस करूँ, धूँश्रा चाहि सरिमा।
मुक्त प्रिय बदल होइ करि, बरिस बुक्तावह श्राग्नि।।
( ढोला०)

त्रीर मुहावरों तथा परावली के महण का तो कहना ही क्या? उनमें ते कुछ तो ऐसी हैं, जिनकी परम्परा बड़ी पुरानो प्रतीत होती है क्योंकि उसे कई किवयों ने दुहराया है जैसे दोला काव्य में—

'जे दिन मारू विण गया, दई ण ग्यान गिण्त ।
कहा गया है, तो कवीर में—
जे दिन गये मगति विन ते दिन सार्जें मोहिं ।
श्रीर तुलसीदास के रामचरित मानस में—
जिन दिन गए राम बिन देखे । सो विरंचि जनि पारहिं लेखे ।।

इसी प्रकार सूरसागर के सम्यक् विश्लेषण से भी अपनेक महत्वपूर्ण लोक तत्वों का पता चल सकता है। सूर के पदों में अपनेक प्रसगगमों स्थल ऐसे हैं बो व्रवप्रदेश की लोकवार्ताओं की अपेर सकेत करते हैं। कहावतों और मुहावरों का सहच प्रयोग देखकर साफ मालूम होता है कि सूरदास ने भाषा गढ़ने का प्रयत्न नहीं किया है विल्क ज्यों को त्यों लोक प्रचित्त टकसाजी मापा को उठाकर रख़ दिया है। बालकृष्ण के प्रति कहे हुए नन्द और यशोदा के वत्सल वाक्य व्यवहार के अतिशय निकट हैं, न कि गढ़े हुए।

'कहा कहत मामी के स्त्रागे जानत नानी नानन' 'घान को गाँव पयार तें जानी' 'वहे चात माँगत उतराई'

#### इतिहास और श्रानोचना

'घर हो के वाढे' 'कतपट पर गोता मारत हो' आदि मुहाबरें ठेठ बोल चाल के हैं। सूर के केवल मुहाबरों का हो अध्ययन लोकवार्ताओं के अनेक तत्वों को प्रकाश में लाने के लिये काफो है, फिर स्वर लय का अध्ययन तो वारीक वार्ते हैं।

इसी तरह जायसी श्रीर तुलसी का कान्य श्रवधलएड की लोक वार्ताश्रों की सूचम देन को प्रति विनर्त करता है। तुलसीदास ने लोक वार्ताश्रों के तत्वों को कुछ सुसस्कृत श्रीर परिष्कृत कर दिया है किन्तु जायसी में वे बार्त उसी कच्चे रूप में मिलती हैं। जायसी ने लोक-प्रचलित कथा ही नहीं ली है बिल्क उनका वारहमासा भी लोक गीतों की मौखिक परम्परा से जुड़ा हुश्रा है। राजरानी नागमती सामान्य कुषक गृहिणी की मौति वन-वन रोती फिरती है श्रीर उसके विलाप के समय सामान्य जनों के प्रतिनिधि किन जायसी भूल जाते हैं कि वह गनी है। वर्षा में श्रपने घर को छाने-छोपने की चिन्ता जिस प्रकार कृषक-वर्ग करती है उसी प्रकार रानी नागमती भी करती है भले ही वह कथन प्रतीकात्मक हो—

पुष्प नखत सिर ऊपर ग्रावा । हौ त्रिनु नाह, मंदिर को छावा ॥

'वारहमासा' की परम्परा भी हिन्दी की श्रपनी है। संस्कृत श्रपभ्र श श्रादि से पड्ऋतु वर्णन की परम्परा थी, वारहमासा की नहीं। निश्चय ही इसका श्राधार लोक प्रचलन रहा होगा। जायसी के वारहमासा के दोहे प्राय स्वतंत्र से हैं; सम्भव है किय ने उन्हें लौकिक परम्परा से ज्यों का त्यों उठा लिया हो।

> निहं पादस श्रोहि देसरा, निहं देवन्त वसन्त । ना कोकिल न पपीहरा, जेहि सुनि श्रावे कन्त ॥

जैसे दोहे का भाव इघर के एक लोक गीत में अब भी मिलता है।

पूरे 'पदमावत' में 'स्त्रा' का इतना महत्व लोक श्राख्यायिकों की याद दिलाता है; रुस्कृत काव्यों में शुक की अपेन्ना 'हंस' अधिक आहा रहा है। विपत्ति पड़ने पर गौरा पार्वती श्रीर महादेव की का आना प्राय लोक कथाओं में रुढि वन गया है और जो जायसी ने भी अपनाया है। (दे० २२ वॉ अध्याय)! पिंचनी रानी, सिंहज्ञ द्वीप, जोगी प्रसङ्ग में गोरखनाय आदि की श्रीर तंकेत आदि वार्ते लौकिक परम्परा की रुड़ियाँ ही हैं। लौकिक परम्परा

की दृष्टि से पद्मावत सर्वाधिक समृद्ध प्रन्थ है—कथानक, कहावत, मुहावरा, काव्योपमा, प्रसग-सृष्टि, रूप-वर्णन भ्रादि सभी दृष्टियों से वह सनीव कोश है।

तुलसीदास ने शिष्ट साहित्य त्रीर सामान्य लोक दोना हो साहित्यिक परम्पराश्चों की गगा-जमुनी छटा निमाई, वहाँ लाकमाहित्य का प्रमाव बहुत छने हुए रूप में उतरा है। फिर भी कोहर त्रादि ग्रामाण छन्दों में रामचिरत की न्यजनों करके उन्होंने श्रपने लोकानुराग का श्रन्छ। परिचय दिया है।

उस युग में अवध प्रान्त के ठेठ लोक्गीतों को जिस कि ने अत्यन्त मार्मिकता के साथ अपनाया, वे थे 'वर्रवे नायिका भेद' के रचयिता रहीम। यों तो तुलसीदास ने भी वर्रवे लिखा है लेकिन रहीम के वर्रव में गॅवई धरती की सहज गन्ध आ वसी है। मामूली स्थिति को दीन-हीन नारी का सुख-दुख उनके वर्रवे में मूर्तिमान हो उठा है—

> लें के सुघर खुरिपया पिय के साथ। छुद्दे एक छुतिरिया वरसत पाथ॥ टाट टूट घर टपकत, खटियो टूट। पिय की वाँह सिरहनवाँ सुख के लूट॥

यह नायिका भेद परवर्ती परपाटीविहित शाँचों से भिन्न है श्रौर इसमें भारतीय जीवन पूर्ण कटुता तथा माधुर्य के साथ उभर श्राया है। दरबार में ऊँचे पद पर रहते हुए भी रहीम ने सामान्य जनों की अनुभृतियों को वाणी दी, यह महत्वपूर्ण तथ्य है।

शिष्ट साहित्य का लोक-साहित्य से यह सान्निध्य पन्द्रहवीं शती के सास्कृतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। जिसमें सारा मारतीय समाज नीचे से ऊपर तक एक नए ढग के रागात्मक सन्वन्ध ग्रीर सहमाव का ग्रमुमव करने लगा था। सत ग्रीर मक्त किव इस सौमनस्य के ग्रमर गायक थे। जातिभेद ग्रीर वर्णभेद की खाइयों को मानवता की सरस धारा से ग्राप्लावित करते हुए इन लोकदर्शी किवयों ने साहित्य का वह ग्रादर्श उपस्थित किया जिसमें सामान्य जन का दृद्य ग्रपनी पूरी सवेदना के साथ शताव्दियों वाद पहली बार उजागर हुग्रा। इसी बहुजन-स्पर्शी चेतना तथा सहानुभृति ने भिक्त काव्य को वह शिक्त दी जो युग-युग तक मानव-दृदय को रससिक्त कर सके। उस पराधीन ग्रीर हास युग में भी उच्चकोटि की काव्य रचना हुई उसका मुख्य कारण यही है कि ऊपरी धरातल के कीच-काच के नीचे

### इतिहास और श्रालोचना

अदम्य जनसमूह की अजस और व्यापक अन्त सिलला मौन किन्तु शिक्तशाली रूप में तटवर्ती भूमिभाग को प्रभावित कर रही थी। हास युगमें भी प्रत्येक महान काव्य की पीठिका में यही प्रार्णमयी लोकधारा रही है और जिस युग में यह लोक धारा जिस हद तक जागरूक और गितशील रही है, वह युग उतनी ही श्रेष्ठ कृतियों का जनक रहा है।

सोलहवी सदी के बाद लगभग दो ढाई सो वरसो का हिन्दी-साहित्य इस लोक धारा से विच्छिन होकर ऊपरी धरातल के पंक में फँसा रहा। इसलिये उम युग के किव प्राय पुरानी रूडियों पर इधर उधर पालिश लगाकर चमक पैदा करते रहे छौर भाषा की काटछाँट भी बोल चाल से दूर केवल शिष्टों के मनोरजन की वस्तु रह गई। बिहारी के दोहों को इस युग का प्रतिनिधि काव्य मानकर सारी बातें स्पष्ट की जा सकती हैं। बिहारी के छानेक दोहें, गाहासत्तर्सई छार्थी-सप्तशती छादि पूर्ववर्ती सस्कृत मुक्तकों में ज्या ज्या सा विशिष्टय लाकर चमत्कृत करते दिखाई पड़ते हैं; परन्तु उनमें गाहासत्तर्सई की वह ताजगी छोर सादगी नहीं। प्रामीणों के प्रति हेठ नजर से देखने वाले किव से ऐसे काव्य के छातिरिक्त छौर छाशा ही क्या की जा सकती है। जो किव यह लिखता हो कि—

सवै हॅसत कर तार दे नागरता के नाँव। गयो गरत्र गुन को सख्तु, गएँ गॅवारेँ गाँव॥

त्रौर निम नागर कवि की सौन्दर्य-दृष्टि भी इतनी उच्चवर्गाय हो कि ग्राम वधू की खिल्ली उड़ाए—

नागरि, विविध त्रिलास तिन, वसी गवेलिन माँहि । मृदिन में गनवी कि त्ँ, हूठ-यौ दै इठलाहि ॥

उससे यह उम्मीद करना देकार है कि लोकसाहित्य से प्रोरणा ग्रहण करे ऋौर सामान्य जन के लिये काव्यरचना करे। गीतियुगीन साहित्य की मंकींणता और निकृष्टता का यही रहस्य है।

पश्चात् १६ वीं सदी के सास्कृतिक पुनर्कागरण के साथ देश में एक बार फिर समाज के विभिन्न स्तरों के अन्तर्वेयिक सर्वधों में गर्मा आई। नई फिज़ा के साथ नया मध्यवर्ग पैदा हुआ जिसका एक पाँव प्रामीण मस्कारों में था और दूसरा अपने केंचे लोगों में स्थान पाने को उन्मुक। भारतेन्द्र का उदय इसी सधि-वेला में हुआ जिनके साहित्य में सामान्य जन की भाव-प्रतिमा मली नाँति

#### इतिहास और यालोचना

प्रकट हुई। धीरे-धीरे श्रोद्योगिक विकास के कारण पूरा समान नगरों श्रोर गाँवों में वेंट चला। एक श्रोर स्कूल, कालेन, कचहरी, दफ्तर श्रादि में नौकरी पेशा लोगों का समुदाय श्रोर दूसरी श्रोर गाँवों का नातियों, वर्णो वाला किसान समुदाय। मध्ययुग-नाला वह घनिष्ठ सवध टूट चला। मिक्त युग के समान में नाति मेद, वर्णमेद के वावजूद पारस्परिक सवध वना था। इस युग में नो श्रार्थिक वाति-व्यवस्था बनी उसमें मालिक, नौकर, शहरी, गैंवार की ऐसी भेद मावना श्राई निसने जनसपर्क मात्र के प्रति षृया जगा दी।

इधर हमारी राष्ट्रीयता ने एक श्रोर व्यापक दोत्र में प्रवेश किया है श्रीर उसमें समाज का स्वयं निचला स्तर ही उमर कर योग लेने लगा है। इस उमरती हुई सामाजिक वेतना के प्रति सहानुमूति रखनेवाले मध्यवर्गीय कवियों ने नए दग की साहित्य-रचना श्रारम्भ कर दी है। लेकिन ग्राम जीवन से यथेष्ट साहचर्य श्रीर सम्पर्क के श्रमाव में साहित्य के ये नए प्रयत्न सजीव तथा मार्भिक नहीं हो पा रहे हैं। किर भी इन प्रयत्नों में लोक साहित्य से प्रेरणा ग्रहण करने की ललक है, इसीलिये इनमें विकास के बीज भी हैं।

संत्रेप में यही है हिन्दी साहित्य के इतिहास में लोकसाहित्य के योगदान की रुपरेखा। श्रभी इस पर विस्तार से श्रध्ययन करने की जरूरत है।

# छायावादी कवियों की ग्रालोचनात्मक उपलब्ध•

छायावादी किवयों के ऋालोचनात्मक विचारों का विवरण ऋौर उद्धरण क्षहत से लोगों ने दिया है, लेकिन हिन्दी समीका में उनके ऐतिहासिक महत्व और मौलिक देन के ऋाकलन की कोशिश वहुत कम हुई है। यहाँ मंत्तेप में इन्ही वातों की ऋोर संकेत किया जा रहा है।

ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसाद, निराला ग्रीर पंत ने ग्रान्वार्य शुक्ल के साथ ही हिन्दी समीचा को प्रौड वर्नाने मे योग दिया है। वीसवी सदी के तीसरे दशक में हिन्दी समीचा प्रौडतर प्रयोग की ख्रोर ख्रयसर हुई । इसी ममय ख्राचार्य शुक्ल ने तुलसी, जायसी, श्रीर सर पर श्रपनी श्रारंभिक स्थापनाय प्रस्तुत की। पतजी के पह्नव की ऐतिहासिक भूमिका ग्राई, निगला जी ने 'पत जी ग्रीर पह्नव' शीर्षक विस्तृत निवंध लिखा और प्रासाद जी द्वारा'काव्य और कला' का सूद्म विवे-चन हुआ। इन आलोचनाओं का वास्तविक महत्व समभने के लिये द्विवेदी-युग की समीक्ता-पीटिका को ध्यान में रखना त्रावश्क है। भाषा-व्याकरण-मंबंधी गुरा-दोप वाले काव्य-विवेचन, तारतिमक स्रालोचना, निर्ण्यात्मक रुचि, लेखकों स्रौर पुस्तको का सतही परिचयं ग्रादि की पृष्ठभूमि परं ग्राचार्य शुक्ल तथा छायावादी कवियों के ब्रालीचनात्मक निवध एक नये विचार-लोक का दर्शन कराते हैं। यहीं से हिन्दी समीचा संस्कृत काव्यशास्त्र तथा हिन्दी के रुड़िवादी रूड मानदंडों से ऊपर उठती है। समीक्ता के नये मान वनते हैं; 'भावों की व्यवन्छेटात्मक व्याख्या' को त्रोर व्यान जाता है; सुसंस्कृत सीन्दर्य-दृष्टि का त्राभास मिलता है; शिल्य-सोन्दर्य की परख आरंम होती हैं। संचेप में पहली बार हिन्दी समीका में 'सूदम अन्वीक्त खुद्धि' श्रीर 'मर्म शाहिगी प्रज्ञा' के दर्शन हुये। छायावादी क्वियों के प्रयत्न शुक्ल ची के समीचा के पूरक वने।

उस युग में 'पल्लव' के प्रवेश ने ब्रनभाषा काव्य के मृत्याकन का संतुत्तित मान उपस्थित किया। जिस समय देव ग्रीर विहारी की चर्ची वाड पर थी, पंत वी ने त्रागे वड कर रीतिकाव्य की सीमात्रों पर प्रहार करने का साहस किया। 'तीन फुट के नखशिख के ससार में सीमित कवि-पुगवों के भाव श्रौर भाषा सबधी 'शुक प्रयोग' का उद्घाटन कर पत जी ने एतिहासिक कार्य किया। किन्तु खड़ी बोली के मुकाउले ब्रबभाषा का विरोध करते हुए भी उन्होंने भक्ति-काव्य की महिमा को स्वष्ट रूप से म्बीकार किया । उन्हीं के शब्दों में 'उस बज की उर्वशी के दाहिने हाथ मे अमृत का पात्र और वार्ये मे विप से परिपूर्ण कटोरा है'। उन पुनहत्यान वादी युग मे भी पत जी ने केवल विकास शील परपरा को चुना अोर उनकी विश्लेपणात्मक बुद्धि ने घोषणा की कि 'उस युग की वाणी में जो कुछ सुन्दर, मत्य तथा शाश्वत है उसका जीर्णोद्धार कर, उम पर प्रकाण डाल, तथा उसे हिन्दी प्रेमियों के लिये सुलम तथा सुगम वना, हमें उसका वर-वर प्रचार करना चाहिए।' 'पक्कव' के 'प्रवेश' ने नृतन काव्य का शाख फूँका-- 'हमें भाषा नहीं, राष्ट्र भाषा की त्रावश्यकता है, पुस्तको की नहीं, मनुष्यों की भाषा, जिसमें हम हॅसते-रोते, खेलत-क्र्दते, लड़ते, गलेभिलते, साम लेते और रहते हैं, जो हमारे देश का मानसिक दशा का मुख दिखलाने के लिये आदर्श हो एके । उत्तरार्घ में उस 'प्रवेश' ने उस माधा के सगीत, छद-प्रयोग तथा भेदोपभेद-द्योतक शब्दों पर विचार किया निसका स्थायी महत्व है ।

'पल्लव' की त्रालोचना करते हुए निराला की नहाँ ग्रिमिनिवेश-मुक्त हो सके हैं, उनकी मर्म-प्राहिणी प्रज्ञा ने काव्य की मूक्त्म से मूक्त्म विशेषतात्रों को पकड़ा है ग्रीर यह निस्सदेह कहा ना सकता है कि छायावादी किन्ता के लिये वैसा विदग्ध त्रालोचक उस युग में कोई ग्रीर नहों मिल सका था। वह ग्रालोचना उस समय के मूल्याकन में ग्रात्यत पिष्कृत रुचि का मान स्थापित करती है। इसी प्रकार 'परिमल' की भूमिका मुक्त छद का घोपणापत्र वन कर गूँ ज उटी। मुक्त छद का थोड़ा-सा सकेत उनके 'पल्लव' वाले निवध में भी ग्राया है। "मुक्त छद तो वह है नो छंद की भूमि में रह कर मुक्त है।.. मुक्त छद का समर्थक उसका प्रवाह ही है।" यह निर्म्नान्त वाक्य निराला नो उसी युग में लिखा था।

, 'प्रसाद जी के 'काव्य ज्योर कला' नित्रध की महत्ता नमभने के लिये वा॰ ज्यामसुन्दरदास के 'साहित्यालोचन' के 'ललितकला' प्रकरण और

#### इतिहास श्रीर श्रालोचना

शुक्त जी के कला-विरोधी विचारों को ध्यान में रखना जरूरी है। हिन्दी में मूर्त छोर अमूर्त के आधार पर लितत कलाओं के तारतिमक भेद का उम समय प्रचलन था। प्रसाद जी पहले आदमी थे, जिन्होंने इस भ्रम का निराकरण करते हुए स्पष्ट शब्दों में यहा कि 'अन्य सूच्नताओं और विशेपताओं का निर्देश्यान वरके केवल मूर्त और अमूर्त के भेद से साहित्य-कला की महत्ता स्थापित नहीं की जा सकती।' क्योंकि यह भेद भौतिक है और रूप दोनों में ही होता है। उनके अनुसार 'अमूर्त सौन्दर्य-बोध कहने का कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि सौन्दर्य बोध विना रूप के हो ही नहीं सकता।'

उस निन्ध ते प्रसाद जी ने जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया, वह है भारतीयता के नाम पर फेंजाये जाने वाले भ्रम का निराकरण। उन दिनों छाया वादी काव्य की ग्रनेक विशेषतात्रों को ग्रमारतीय कह कर समाज-साहित्य से वहिरयाने की हवा थी। प्रसाद जी ने बताया कि भारतीयता कोई 'एक' चीज नहीं है। उममे ग्रनेक रूचि-भेद मिलते हैं। इसिलए जिन चीजों को एक व्यक्ति ग्रभारतीय कहने का प्रमाण जुटा सक्ता है, उन्हें ही भारतीय सिद्ध करने के लिए ग्रनेक प्रमाण भारतीय वाड मय से दिखाये जा सकते हैं जैसे ग्रचेतन में चेतना का ग्रारोप तथा हु खात ग्रीर तथ्यवादी साहित्य-रचना।

प्रसाद वी ने तीसरा भ्रमोच्छेद 'कलावाद ' के सम्बन्ध में किया। शुझ वी को छायावाद में 'कलावाद' की गंध मिल रही थी। उसके कारण का पता लगाते हुए उन्हें मुक्ता कि यह सब पश्चिम की नकल पर काव्य को 'कला' के अन्तर्गत मानने के कारण ही हो रहा है। इसलिए चट उन्होंने भारतीयता का महारा लिया और दिखाया कि हमारे यहाँ तो काव्य को चौसट कलाओं में कभी लिया ही नहीं गया। प्रताद वी ने इस 'हमारे यहाँ' की सीमा का उद्घाटन करते हुए शैवागम की कला-परम्परा सामने रखी। लेकिन इसका प्रयोजन काव्य को 'कला' के अन्दर वगह दिलाना नहीं, बिल्क शुझ जी की सीमित भारतीयता को व्यापक दनाना था; साथ ही शुझ जी द्वारा अनादित 'कला' को उपविद्या में स्थान देना भी उद्देश्य था। लेकिन यह सब तो साधन मात्र था। साध्य यही था कि 'कला की आत्मानुमूति के साथ विशिष्ट मिन्न सत्ता नहीं।' इसी सिलिमिले में प्रमाद जी का यह कथन आर्ष वाम्य की गरिमा को छूता है "व्यंजना वस्तुत अनुमूतिमयी प्रतिमा का स्त्रय परिणाम है।"

इस वाक्य की वाख्या करते हुए उन्होंने श्रागे कहा कि "सुन्दर श्रनुभूति का विकास सौन्दर्यपूर्ण होगा ही। किव की श्रनुभूति को उसके परिणाम में हम श्रमिन्यक देखते हैं। उस श्रनुभूति श्रौर श्रमिन्यक्ति के श्रन्तरालवर्ती सम्बन्ध को जोड़ने के लिए हम चाहें तो कला का नाम ले सकते हैं।" 'श्रलंकार, वक्रोंकि श्रौर रीति कथानक इत्यादि में कला की सत्ता' मानते हुए भी उन्होंने श्रपना मत प्रगट किया कि "यह सब समय-समय की मान्यता श्रौर धारणायें हैं।"

इतना होते हुए मी प्रसाद जी ने 'कलावाद' का समर्थन नहीं किया। उन्होंने स्वयं यह प्रश्न उठाया कि काव्य में शुद्ध श्रात्मानुमूर्ति की प्रधानता है या कौशल-मय श्राकारों या प्रयोगों की ? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने उस समय जो स्थापना की वह श्राज्ञके प्रयोगवादियों के लिये भी जुनौती है "रूप के श्रावरण में जो खु सिन्निहत है, वही तो प्रधान होगी।" प्रसाद जी ने इस सत्य को ठोस उदाहरण द्वारा स्पष्टकरने के लिये तुज्ञसी श्रीर सूर के वात्सल्य-वर्णन की छुलना की श्रीर इस स्त्रेत्र में सूर की श्रेष्टता का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि शब्दिनयास पद्धता तथा कला में किसी प्रकार से सूर से कम न होते हुए छुलसी राम के वात्सल्य की वैसी श्रीमन्दिक इस लिए नहीं कर सके कि उनमें इस विषय की श्रात्मानुमूर्ति की प्रधानता न थी।

कुल मिलाकर प्रसाद जी का 'काव्य श्रौर कला' निवन्ध उस समय के गिने चुने युग-निर्माता निवन्धों मे से है।

क्रमश प्रसाद निराला श्रीर पन्त के हायों श्रीर भी समीकार्ये सामने श्राई श्रीर चौथे दशक के श्रिषयाते-श्रिषयाते श्रपने तुले हुए गुरु-गमीर निकथों के साथ महादेवी जी भी समीक्षा के मैदान में श्रा निकलीं। छायावादी समीक्षा समृद्ध हुई। उसका श्रपना स्थान हो गया।

#### [ २ ]

'हस' मे श्रम्हूनर, ३६ से अप्रैल, ३७ तक थोड़े श्रन्तर के साथ लगातार प्रसाद जी के रस, नाटकों में २स का प्रयोग, नाटकों का श्रारम्म, रगमच, श्रारमिक पाट्य-काव्य तथा यथार्थवाद श्रीर छायावाद निवन्ध प्रकाशित हुए। 'नाटकों का श्रारम्म' शोधपूर्ण निवंध है जिसमें प्रसाद बी ने मप्रमाण दिखाया है कि भारत मे नाटक का श्रारम्भ कठपुतिलयों से नहीं हुश्रा। उनका अनुमान था कि कठपुतिलयों का प्रचार सम्मवत पाट्य-काव्य के लिये हुश्रा होगा।

#### इतिहास और श्रालोचना

श्राधुनिक गीति नाट्यों के लिये उन्होंने प्राचीन काल मे 'राग काव्यो' की परम्परा खोज निकाली। 'रगमंच' निबन्ध के द्वारा प्रसाद जी ने 'रंगमंच' सम्बन्धी प्राचीन शक्दों का सही-सही श्र्यों में जिल्लांद्वार किया। उन्होंने, जबनिका, काइ-पट, तिरस्करणी, प्रतिसीरा, ऊपटी, श्रादि पदों के मूल श्र्यों पर गंमीर विचार किया। इसके श्रातिरिक्त उन्होंने नये नाटकों के श्रानुकृल नये रंगमंच की स्थापना के लिए शास्त्रीय सवल दिया। प्रसाद जी के नाटक सबधी विचार इस चेच में श्रात्यन्त महत्वपूर्ण तथा श्रकेले हैं।

हिंदी समीचा को उनकी दूसरी महत्वपूर्ण देन है रस-सिद्धात का विश्रं विकरण । शुक्का ने 'सा वारणीकरण तथा व्यक्ति विचिच्य वाद निवन्ध में यूरोपीय नाटकों के शील-वैचिच्य का भारतीय रस-सिद्धात में सम्मिलित करने के लिए साधारणीकरण के अतिरिक्त एक निम्न कोटि की रसानुभूति की योजना की । प्रसाद जी ने इस कल्पना का खड़न करते हुए कहा कि नाटक में अत्याचारी का अत्याचार निम्नकोटि की रसानुभूति उत्पन्न नहीं करता क्योंकि वह तो बीच का व्यापार है, अतिम नहीं और रस में फलयोग अर्थात अंतिम संधि मुख्य होती है। प्रसाद जी ने यूरोपीय चरित्र-वैचिच्य के द्वात को अपनाने के लिए निम्नकोटि की रमानुभूति की कल्पना नहीं की; विल्क उसे रस के साधनस्वरूप अहण करने का प्रस्ताव किया जो शुक्क जी से कहीं अधिक वैज्ञानिक है। प्रसाद जी के इस सिद्धात की पुष्टि उनके 'रक्षंदगुम' नाटक से भली भाँति होती है।

प्रसाद जी की तीमरी देन है छायाबाद को यथार्थवाद के परिपार्श्व में रख-कर देखना। अग्रे जी समीक्षा में बहुत दिनों तक 'रोमाटिसिच्म'' को 'क्लासीसि-च्म'' के विपरीत समभते हुए विचार होता रहा, परन्तु पीछे विश्व समीक्षों ने इस मृल का परिहार किया और ''रौमेंटिसिच्म'' को ''रियलिच्म'' के विपरीत मानकर देखने की चर्चा चलाई। हिन्दी में ''हायाबाट'' के साथ यह दुर्घटना तो नहीं हुई लेकिन इसे भी रीतिकाच्य और द्विवेदी युगीन इ तब्रक्तात्मकता की विपरीतता का दंड भोगना पड़ा। 'स्थूल के विरुद्ध सद्भ का विद्रोह' कहने की हवा सी चल पड़ी! प्रसाद जी पहले आदमी हैं जिन्होंने 'छायाबाट' को टीक टीक समभने के लिये उसके विपरीत 'यथार्थवाट' को खड़ा किया और उन्होंने इन्हीं दोनों को युग की प्रधान प्रवृत्ति माना।

प्रमाद जा ने जब शी हरिश्चन्छ को यथार्यवाद का प्रवर्तक कहा तो एक बहुत बड़े सत्य को पहिलां बार मान्यना मिली जिसे ख्रागी चलकर प्रगतिशील समालोचक डा॰ रामविलास शर्मा ही भाँप सके, अन्यथा उस समय तक कोई स्रोन समीच्क भारतेन्दु की इस विशेषता को न पहचान सका था। इतना ही नहीं प्रसाद जी ने यह भी लिच्चित किया कि श्री हरिश्चन्द्र का स्रारम किया हुआ यथार्थवाद आगे भी पल्लिवत होता रहेगा। उन्होंने यथार्थवाद की जो परिभाषा दी वह अपने आधारभूत रूप में स्राज भी सही है, "महत्ता के काल्पनिक चित्रण के अतरिक्त व्यक्तिगत जीवन के दुख और अमावों का वास्तविक उल्लेख उस व्यापक दुख मवलित मानवता को स्पर्श—करने वाला साहित्य यथार्थ वादी वन जाता है।"

उन्होंने नहाँ इस यथायंवाद की महिमा स्वीकार की, वहाँ मनोविश्लेपण्वादी लेखका की मीलना भी की ऋौर उनके लिये यथार्थवाद से भिन्न 'तय्यवाद' शब्द का प्रयोग किया। अप्रे जी के 'नेचुरलिप्म' के लिये हिन्दी में आजकल चलने वालें प्रकृतवाद' शब्द से प्रसाद जी का चलाया हुआ 'तथ्यवाद' शब्द कही अधिक उपगुक्त है।

जहाँ तक छायावाद की व्याख्या का सबन्ध है, उसके विषयमें यह तो निस्सन्देह कहा जा सकता है कि प्रसाद जी ने उसे अतीत परपरा से जोडकर वहुत बड़ा काम किया। हाँ, खींचतान में कहीं कहीं किंचित अतिरेक भी हो गया है। 'अनुभृतिमय आत्मरपंश' को उन्होंने जो छायावाद की कुजी ब्ताया वह भी वडी महत्वपूर्ण वस्तु है। यह भी वस्तुत 'आत्मा की सकल्पात्मक अनुभृति' से ही जुड़ी है। प्रसादजी ने छायवाद के सबध में फैले हुए एक बहुत बड़े भ्रम का खडन किया। वह यह कि आचार्य शक्त जैसे पडित भी प्रकृति चित्रण मात्र को छायावादी काव्य का पर्याप समक्तने लगे थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों मे कहा कि "यद्यपि प्रकृति का आलवन, स्वानुभृति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्य धारा मे होने लगा है, किन्तु प्रकृति से सबध रखने वाली किवता को ही छायावाद नहीं कहा जा मकता।"

इन सब के पीछे प्रसाद जी का एक जीवन-दर्शन है श्रौर यह उनकी समीचा की बहुत बड़ी विशेषता है। वे उन लोगों में नहीं थे जिनका मानद इयक्ति श्रोर रचना के श्रनुसार बार-बार बदलता रहता है। जीवन दर्शन की हटता ने उनके समस्त विचारों में एकसूत्रता दे दी थी। शुक्ल जी के श्रातिरिक्त उस युग मे श्रम्य किसी समीचक में यह एकमूत्रता नहीं मिलती।

निराला जी के <u>आलोचनात्मक विचारों की विशिष्ट देन काव्य-भाषा श्रीर</u> शिल्प-रचना के <u>त्वेत्र</u> मे है। उन्होंने प्रसाद जी की तरह जमकर किसी विषय

#### इतिहास श्रीर श्रालोचना

पर दृर तक विचार नहीं किया और मूल्याकन में भी प्राय वे 'रुचि के राजा' रहे इसीलिये उनके यहाँ इधर-उधर केवल चमकते हुए सूत्र ही मिलते हैं। 'प्रबंध पद्म'में संकलित 'साहित्य त्र्योर भाषा'निवंध में निराला जी ने बड़े ही सुन्दर ढंग से राष्ट्रभाषा,काव्यभाषा तथा जनभाषा का पारस्परिक मंबध दिखलाया है। उसमें उन्होंने बड़े मजे की बात कही है कि 'गैंग लोगों को अपने में मिलाने का तरीका भाषा को त्र्यासान करना नहीं, न मधुर करना, उसमे व्यापक भावना भरना ग्रौर उसी के ग्रानुभार चलना है। 'छायावादी कवियो पर प्राय श्रस्पप्टता तथा सूच्मता का श्रारोप लगाया जाता है परतु निराला जी के शब्दा म मृतिमत्ता का द्याप्रह देखिये। उसी पुस्तक के 'काव्य में रूप द्यौर ग्ररूप' निवध का त्यारंभ ही इस प्रकार होना है "प्राय सभी कलात्रों के लिये मूर्ति त्रावश्यक है। त्रप्रतिहत मूर्ति प्रेम ही कला की जन्मदात्री है । जो भावना पूर्ण सव गिमुन्दर मूर्ति खीचने में जितना कृतिविज्ञ है, वह उतना वडा फलाकार है' इस उद्धरण को प्रसिद्ध रूसो विचारक वेलेंस्की के उस कथन के माथ रख कर देखना चाहिए नहाँ 'मूर्तियो में सोचने को कला' तथा 'चित्रमयी भाषा को' कविता कहा ग्या है। उस निबंध में निराला जी ने काव्य में 'विराट भावनात्रों' तथा 'विराट चित्रों' की त्र्योर कवियो का ध्यान ग्राकपित किया है।

'प्रबन्ध-प्रतिमा' का 'मरे गीत श्रीर कला' निबन्ध हिंदी के नाद-मंगीत का चूच्म विवेचन करने में श्रप्रणी है। श्रनेक उदाहरणों से निराला ची ने दिखलाया है कि हिंदी का व्यंचन-संगीत मंस्कृत से मूलत भिन्न है। इस तथ्य को उन्होंने 'श' 'ण' 'व' बनाम 'स' 'म' 'व' प्रतीक-व्यंजनों से प्रमाणित किया है। उसी में निरालाजी ने कला सौन्दर्य की कुंजी बतलाते हुण महत्वपूर्ण सृत्र दिया है कि 'कला केवल वर्ण, शब्द, छंद, श्रनुप्रास, रस, श्रलंकार या ध्वनि की सुन्दरता नहीं, किन्तु इन सभी से संबद्ध सौन्दर्य की पूर्ण सीमा है।' श्रागे श्रपने गीतों की विशेषता बतलाते हुये उन्होंने गीतों की श्रवण्डता तथा एक सूत्रता पर वल देकर गीतों के चेत्रों में एक नया कदम उठाया है। नि सन्देह गीतों की कला इनके संपूर्ण रूप में है, खंड में नहीं। यह ऐसी रचना नहीं कि सृक्ति-रूप इसका एक श्रंण उद्घृत किया जा सके। इसी प्रकार 'कला के विरह में जोशी बंधु' निबंध लिखकर निराला जी ने समूचे प्राचीन साहित्य की श्राध्यात्मिक व्याख्या करने वाले श्रसीम-श्रनंतवादी लोगों की श्रच्छी रचर ली है।

निराला जी के श्रालोचनात्मक प्रयक्त प्रसाद श्रीर पतजी से इस मामले में भिन्न हैं कि उन्होंने साहित्य-विधायक सामाजिक समर ाश्रों की श्रोर विशेष ध्यान दिया। इसलिये उनकी श्रालोचनाश्रों में श्रक्सर श्राखनारी तेजी तथा एका-न्तिकता (पोलेमिक्स) का स्वाद मिलता है।

पंतनी ने श्रालोचनाएँ बहुत कम लिखी हैं। उनका प्रधान समीद्याकार्य 'पहाव' 'श्राधुनिक कवि' माला स० २ श्रौर 'उत्तरा' की मृमिकाएं हैं। इधर उन्होंने रेडियो से कई वार्ताएँ मी प्रधारित की हैं, जिनमें प्रयोगशील कविता सबधी परिसवाद की भूमिका तथा 'यदि में कामायनी लिखता' विशेष महत्वपूर्ण हैं।

'पहाब' की भूमिका के ये कतिपय सूत्र हिन्दी समीद्या के अमूल्य रक्ष हैं—

'कविता के लिए चित्रमाधा की त्रावश्यकता पड़ती हैं।' 'माव और माधा का सामनस्य, उनका स्वरैं ह्य ही चित्र राग है।'

'हिन्दी का सगीत वेवल मात्रिक छुदों ही मे अपने स्वामाविक विकास तथा स्वास्थ्य की सपूर्णाता प्राप्त कर सकता है।'

'कवित्त को हम सलोपोचित छद कह सकते हैं।' 'काब्य सगीत के मूल तन्तु स्वर हैं, न कि व्यजन।'

'ध्वनि चित्रण को छोड़कर अन्यत्र व्यजन-सगीत भावना की अभिव्यक्ति को प्रस्फुटित करने में पाय गीण रूप से सहायता मात्र करता है।'

'वागा का गग तुक की पुनरावृत्ति से स्पष्ट तथा परिपुष्ट होकर लययुक्त हो जाता है।'

इनके श्रितिरिक्त भिन्न-भिन्न भावों के श्रिनुकूल छद-निर्देश करने में पंत जी ने श्रद्भुत सगीत-मर्भजता का परिचय दिया है। हिन्दी-पिंगल के चेत्र में उनकी वह सर्वया मौलिक देन है।

'आधुनिक कवि' समह का' 'पर्यालोचन' एक छायावादी कवि के प्रगतिशील काव्य-घारा म दलने वाली मनोदशा का सही चित्र है। उनमें आत्म-समीद्या के साथ-साथ छायावाद के हास के कारणों का वैज्ञानिक विवेचन मिलता है। इसिलए एक ओर वह निगृद, रहस्यात्मक, माव प्रधान और वैयक्तिक हो गया, दूसरी ओर वेवल टेक्नीक और आहरण मात्र रह गया। परवर्ती छायावाद के लिये इससे अधिक उपयुक्त आलोचना और क्या हो सकती थी। उस निवंध

#### इतिहास और त्रालोचना

मं प्रगतिशील विचारधारा संबंधी स्थापनाएँ प्राय किन की अध्यात्मवादी मान्यताओं से आकान्त होने के कारण उस युग के प्रगतिशील चिन्तन की शीमाएँ ही अधिक वतलाती हैं। 'उत्तरा' की भूमिका भी इसी प्रकार के अभि-निवेश से अस्त है। प्राय दार्शनिक गुल्यियों में अवैज्ञानिक तथा कुछ उलके होने पर भी पंत जी ने काव्य-समीन्ता में बड़ो ही स्पष्ट और निर्भान्त स्थाप-नाएँ की हैं!

प्रयोगवादी किवता वाले पिसवाद में पंतनों ने हिन्दी के 'क्लासिक्लि तथा 'छायावादी' काव्य पर अत्यन्त संतुत्तित विचार दिया है। उनके अनुसार 'क्लासिक्ल' अथवा प्राचीन काव्य में हमें शाश्वत तथा उदात्त के प्रति गंमीर आकर्षण, चिरंतन मान्यताओं के प्रति अटल विश्वास तथा साथ ही लौकिकता के प्रति एक असंदिग्ध आप्रह भिलता है। 'उसमें एक ओर चरित्रकी महत्ता और दूसरी और वस्तु-नगत का स्थायित्व दृष्टि गोचर होता है', इसके विपरीत 'छायावाद में शाश्वत तथा उदात्त का स्थान वैयक्तिकता ने प्रहण कर लिया। उसने वास्तिव कता को उपेता कर स्वप्न तथा आशा की सृष्टि की और कल्पना का पट बुना। प्राचीन काव्य में भाव और वस्तु नगत में संतुलन तथा तादाम्य मिलता है; 'छायावाद ने वस्तु-नगत को अपनी भावन की तूली से रग दिया है।' इसी तरह उन्होंने प्रयोगशील किवता की अस्थिर वास्तिविकता तथा रूपवादिता को भी पहिचानने की चेष्टा की है।

पंतनी की समीनात्रों में निरालानी के निपरीत शुद्ध समीन् की सी निरलेषण-न्मता तथा संतुलन मिलता है। इस मामले में उनकी भाषा सभी छायावादी किवयों की त्रालोचनात्रों से त्राधिक समीनोचित तथा कम कान्या-त्मक है।

'विवेचनात्मक गद्य' में महादेवी जी के जितने निवन्ध संग्रहीत है उनका अधिकाश किनी न किसी किन्ता-पुस्तक की भृमिका है। कुछ निवन्धों में दार्शनिक उड़ान अधिक है। किन्तु प्राय महादेवीजी की चिन्तन-गुरुता गहरी अनुभृति का परिणाम प्रतीत होती है। इनकी समीज्ञा सभी छायावादियों से अबिक व्ययात्मक है; इनीलिए वह उतनी पैनी नहीं है, जितनी चित्रात्मक और उदाहरणोपेत। छायावाद की स्वच्छंद-भावना की पूर्व परम्परा दिलाने का जो कार्य प्रसाद जी ने बारम्भ किया था, उसे महादेवी जी ने बेदिक और पालि काव्य के उदाहरणों से और भी समृद्ध कर दिया। छायावाद की

## पाँचवें दशक की कविता•

बीसवीं सदी के चौथे दशक के उत्तरार्ध के साथ िन्दी कविता ने सामाजिक यथार्थ की एक नवीन ऐतिहासिक भूमिका में प्रवेश किया। इस नवीन सामाजिक चेतना की पृष्ठाभूमि में उत्तर-छायावाद के समस्त अन्तर्विरोध हैं जिनमें एक अपेर वैयक्तिक निराशा, कला जगत् में पलायन तथा अध्यातम-मोह था तो दूसरी ओर सामाजिक विपमताओं के प्रति असन्तोप, अराजकतावादी विप्लव, प्रकृति कु ज से वाहर निकल कर मानव जीवन की ओर दृष्टिपात। इस अन्तर्विरोध के मूल में छायावादी व्यक्तिवाद की पराकाष्ठा थी। जिन कवियों ने २० के आसपास सामाजिक वन्धनों के विरुद्ध व्यक्तित्व के विकास के लिये व्यक्ति-स्वातंत्र्य के गीत गाए थे, वही अब समाज से कटकर तहप रहे थे। भनु' ने बड़ी पीड़ा के साथ स्वीकार किया

इस विजन प्रान्त मे विलख रही मेरी पुकार उत्तर न मिला लू-सा मुलसाता दौड़ रहा कव मुम्मसे कोई फूल खिला मैं खप्न देखता हू उजड़ा कल्पना-लोक में कर निवास।

स्वप्नों का रमणीय लोक उनहता दीखा, ब्रादर्शवाद टूट चला, प्रकृति के निमृत कु न में भी मन रम न सका। इस एकाकीपन की प्रतिक्रिया पैतीस-छुत्तीस तक ब्राते-ब्राते न्यूनाधिक समी रूमानी किवयों में हुई। प्रसाद नी ने इस व्यक्तिवाद को ब्रपना ही विरोधी कहा 'ब्रपनी शकाक्रों से व्याकुल तुम ब्रपने ही होकर विरुद्ध । ' उनकी मानवतावादी दृष्टि ने माँप लिया कि यह सामानिक विषमता सद्ध्यता की दुश्मन है, इसिलये उन्होंने वौद्धिकता के वहाने मशीन युग के विद्यत प्रभावों का विरोध किया। लेकिन ब्राटर्शवादी दृष्टिकोण ने उस समस्या को सिर के वल देखा और मनोवैज्ञानिक निदान तथा समाधान प्रस्तुत किया। पन्त नी का व्यक्तिवाद ब्रारम्भ से ही प्रकृति-रमण की रूमानियत के माध्यम से व्यक्त होता रहा, इसिलये इस सकातियुग में भी उनमें मानवोन्मुल प्रतिक्रिया हुई। 'सुन्दर हैं विद्या सुमन सुन्दर, मानव। तुम सबसे सुन्दरतम ।' इसी परिवर्तन को उन दिनों लोगों ने यथार्थ की स्वीकृति मानी।

#### इतिहास श्रीर श्रालीचना

वारीकी से देखने पर ये 'मानव' ग्रौर 'जीवन' शब्द भी वस्तुत. ग्रास्पष्ट, हवाई तथा ग्रादर्शवादी लगेंगे। पन्त जी का ग्रारम्भिक प्रकृति-प्रेम ऊपर से देखने पर मानव-निरऐच् भले ही रहा हो, परन्तु वास्तव में वह रोमाटिक वैयक्ति-कता की भावना से रंगा था। वस्तुत प्रकृति संसार का ही एक ग्रंग है ग्रौर उसकी सुप्रमा सम्बन्धी संपूर्ण मान्यताएँ समाज की समसामयिक मायन्ताग्रों से सबद रहती हैं। इसीलिए जब 'युगान्त' में पन्त जी प्रकृति से मानव की ग्रोर ग्राये तो वस्तुत वे व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से कुछ सामृहिकता की ग्रोर मुझे या उसकी ग्राकाला से भर उठे। 'पह्नव' ग्रौर 'ग्राम्या' के प्रकृति चित्रणों की वुलना से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

निराला और महादेवों जी में यह प्रतिक्रिया ग्रिधिक वैयक्तिक स्तर पर हुई, क्योंकि ग्रारंम से ही इन दोनों ग्रहंवादी प्रतिभाग्रों में व्यक्तित्व का उमार ग्रिधिक था। इनका 'ग्रहं' विरोधी शक्तियों से जितना ही टकराता गया, स्वर में उतनी ही उग्रता, स्पष्टता, निराशा तथा एकाकोपन धना होता गया। जिसके लिये 'दुख ही जीवन की कथा रही' उसने यदि यह ग्रनुभव किया कि

तो कोंई आकिस्मिक बात नहीं। हाँ स्वनुभूति के कारण यथार्थ की पकड़ इतनी दृढ है कि हवाई मानवप्रेम अथवा दिखावटी समानोन्मुखता की आवरकता नहीं। घोर वैयक्तिक होते हुए भी निराला का स्वर सर्वाधिक विद्रोही, स्पष्ट तथा प्रत्यन्त रहा है। महादेवी जी में आरंभिक भावाकुलता से मिन्न वौद्धिक अवसाद तथा उद्वोधन की भावना जाग उठी।

इस व्यक्तिवाद ने एक ग्रोर तो ग्रपना विरोध किया ग्रौर दूसरी ग्रोर दिलत जनपर करुणा करने की प्रवृति दिखलाकर ग्रपनी सामाजिक्ता का परिचय दिया। निराला ग्रौर पंत दोनों ही महाकवियों ने ऊँचे से सहानुभृति विखेरी; परन्तु निराला ने यह भी कहा—

> सहन-सहन पग घर श्राश्रो उतर देखे वे सभी तुम्हें पथ पर।

रूमानी कविता के व्यक्तिवाद तथा तज्जन्य ग्रमन्तोप,निराशा ग्रौर नियतिवाद की सण्यतर ग्रौर नीव्रतर ग्रमित्र्यक्ति वन्चन ग्रौर नरेन्द्र ने की; क्योंकि ये इसी संक्रान्ति-युग की उपन थे। यहाँ भी नरेन्द्र में श्रपेचाकृत निर्वेयक्तिकता श्रिषक थी तथा वन्चन में दैयक्तिता। 'सर्घष से टूटा हुआ' वन्चन का कवि'श्रम्निपय' पर अश्र-स्वेद रक्त से लयपय मनुष्य की श्रोर मी दृष्टि डालता है।

व्यक्तिवादी सामाजिकता का एक श्रीर रूप श्रराजकतावादी विश्वत्र के रूप में प्रकट हुश्रा, जिसमें 'उथलपुथल मचाने वाली तान' के कवि 'नवीन', विनाशकारी वादल' के गायक भगवती चरण वमी तथा 'विपयगा-क्राति' की हुँकार भरनेवाले 'दिनकर' मुख्य हैं। यहाँ भी दिजतों के प्रति कभी-कभी दूरस्य सहानुभृति दिखाइ पढती है। वभी जी को बहुप्रशसित प्रगतिशोल रचना 'मैंसा गाढ़ी' इसका उत्हृष्ट उदाहरण है।

इस प्रकार इस दशक के आरम में किव के सामने सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न आ र्ण रूप में आ खड़ा हुआ। श्रीर किव ने व्यक्तिव्य के समाजीकरण की आवश्यकता अनुमन की। रोमानी युग के वाद यह यथार्थवाद का आरम्भ या।

विषय-वस्तु के साथ-साथ रूप-तत्व में भी परिवर्तन हुन्ना। कल्पना-वैभव, चित्र-मोह, शब्द-मोह, पेलवता, कोरी माञ्चकता, स्विनल-कुहासा, लान्निएक वक्रता न्नादि साज-सन्ना नाती रही। तथ्यकथन, खरापन विचरागत प्रौडता, सादगी न्नीर सफाई, मुक्त छद का निर्वाध प्रवाह, मापा में गद्यात्मक व्यवहारिकता न्नादि वार्तों का समावेश हुन्ना।

कहना न होगा कि किवता का यह वस्तुगत रूप-परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के सभानान्तर ही था। मध्यवर्गीय मान श्रीर मान्यताश्रों में संकट उपिश्यत
हो गया था; स्त्री-पुरुष के सबध, मानव-प्रकृति के सम्बन्ध तथा स्वयं मानव
समाब के भीतर श्रन्तवेंयिकिक सम्बन्ध, मध्यवर्गीय हास की छूत से विपाक
हो उठे थे। श्रार्थिक समस्याएँ सभी मान्यताश्रों से उमर कर स्पष्ट दिखाई
पड़ने लगी थीं। नागरूक नन मार्क्सवादी जीवन दर्शन के उदार मानवताबाद
को नैतिक श्रास्था के रूप में मानने लगे थे। '४० से श्रास्म्म होनेवाली
नई किवता में सबसे केंचा स्वर इसी नैतिकता का था श्रीर 'प्राम्या' उसकी
पहली पोथी वनकर सामने श्राई। श्राधुनिक हिन्दी किवता में यह यथार्थवाट
को श्रोर पहला सजीव प्रयत्न था। एक श्रोर ग्राम-प्रकृति की श्रव तक उपेचित
सुपमा का मुग्ध श्रंकन, ग्रामीण्डानों के हुर्प-उद्घास परक-नृत्यों की जीवत
मावना तथा नाद-चेतना का चित्रण, ग्राम-युवती के श्रकृत्रिम स्वस्थ मासल
नौदर्य की प्रशसा तथा दृक्री श्रोर स्वि-वर्ज्ञ गाँवों की प्रयाश्रों पर प्रहार—

#### इतिहास श्रीर श्रालोचना

ग्राम देवता की भर्त्सना, पितरह जाने वाली ग्रामवधू की नकली कलाई का उपहास—ग्रौर इन सबके ऊपर साम्राज्यवादी व्यवस्था द्वारा-ध्वस्त गाँवों की ग्रार्थिक हीनता का मामिक उद्घाटन, ये सभी वार्त किव की जागरक दृष्टि तथा व्यापक सहानुभृति का पता देती हैं। 'ग्राम्या' में नागरिक जीवन का भी चित्रण है ग्रौर मध्यवर्गीय रोगों पर तेज रोशानी डाली गई हैं। 'ग्राधुनिका' ग्रौर 'स्वीट पी के प्रति' जैसी कविताएँ शहराती महिलाग्रों की कृतिम ग्रौर रुगण शोमा के साथ-साथ उनके ग्रस्तरथ यौन-सबंधों की भी भर्त्सना करती हैं, क्योंकि उनके दृदय में 'कृतिम रित की ग्राकुलता' तथा 'माव-कल्पित मनोज' का उद्दीपन है। लेकिन नगर के मध्यवर्गीय संवेदनशील मन की वास्तविक भावतरलता को बड़ी सहानुभृति से चित्रित किया गया है। 'ग्राम्या' के 'याट', 'नन्तन' जैसे गीतों में भी एक नवीन ढग को सयत वैयक्तिकता तथा यथार्थता की ग्राभिव्यक्ति मिलती है। कुल मिलाकर ग्राम्या मे एक समाजनिरपेन्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की तटस्थ किन्तु सहृदय दृष्टि का ग्राभास मिलता है ग्रौर कहीं कहीं तो यथार्थ की पकड बड़ी ही मार्भिक हो उठी है।

माली की मॅड्ई से उट, नम के नीचे नम की धूमाली, मन्द पवन में तिरती, नीली रेशम की सी हल्की जाली। वत्ती जला दुकानों में वंठे सब करवे के व्यापारी, मौन मन्द आभा में हिम की कॅघ रही लम्बी ऑघियारी। धुर्या अधिक देती है टिन की दिवरी कम करती उचियाला, मन से कड़ अवसाद काति, आँखों के आगे बनती जाला।

कॅप-कॅप उठते लो के सँग, कातर उरक्रन्दन मूक निराशा जीए-ज्योति ने चुपके ज्यों, गोपन मन को दे दी हो भाषा।

इन पंकियों का भाव और रूप दोनों ही एक विलक्षण अवसाद की व्यवना करते हैं; यथार्थ को रोमान की हल्की रंगीनी वास्तविक और मामिक बना देती है; छन्द में एक प्रकार की शिथिल स्वरमयता है; शब्दावली छायावादी स्विम्नल पेशलता से रिक्त सीधी सादो, नयी और गद्य के निकट की है; यहाँ भी आँखों के सामने स्वप्न की जाली बुनती है, लेकिन यह स्वप्न हीनता के प्रतीक दिवरी की मन्द रोशनी में आकार प्रहण करता है और जीवन की वास्तविकता के विपाद से धुमला है।

यथार्थ की इतनी सन्ची पकड़ होते हुए भी 'प्राम्या' के किव की दृष्टि मूलत श्रादर्शवादी है। किव की श्राकादा है कि घरणी बनों को हो, लेकिन वह 'भव-मानवता के लिये प्रमु—समाज की किसी श्रस्पष्ट श्रान्तरिक शक्ति के प्रतीक—के निकट प्रार्थी है।

इस सामाजिक यथार्थवाद की श्रमिव्यक्ति 'निराला' जो में दूसरे स्तर पर हुई। संघर्षों में श्रह की पराजय ने उसके मन को श्रत्यन्त चुठ्य श्रोर विक्तित कर दिया, एकाको विद्रोह मखोल श्रोर व्यंग्य के रूप में वदल गया। निराला जी में पंत जी की श्रपेद्या यथार्थ की श्रपुभृति श्रधिक निजी श्रोर तीखी रही, लेकिन स्पत श्रोर व्यवस्थित कम थी। वेसे श्रादर्शवाद तथा श्रज्ञात शक्ति का मरोसा यहां मी उतना ही था। पत जी जहां सामाजिक सघर्ष में मी तरस्य टीखते हैं, निराला जन-बन की लगी हुई श्राग में 'करूँ श्रारती में जल-जलकर' की कामना करते हैं। ज्यग्य को स्पष्ट होना ही पढ़ता हैं श्रोर निराला जी ने सामन्ती तथा साम्राप्यवादी मान्यताश्रों पर बहुत स्पष्ट प्रहार किए हैं, लेकिन श्रारंभ में यहाँ भी स्पष्टता न थी। 'कुकुरमुत्ता' द्वारा 'कैपिटलिष्ट गुलाव' का उप्र विरोध तथा श्रपमी महानता का उद्धीप करने के बाद भी उसे उपयोगितावाद का शिकार बनाया जाता है। 'नये पत्ते' की 'कुत्ता भोकने लगा', 'महँगू' 'महँगा रहा' श्रादि किविता निरचय ही बहुत श्रागे बढकर किसानों श्रीर मजदूरों की विवशता तथा जागरण को त्पष्ट शब्दों में कहती हैं। गजलों में कहीं-कहीं विलक्तल सीधी चोट की गई है,

खुला भेद विजयी कहाये हुए जो लहू दूसरे का पिये जा रहे हैं।

लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस निराला ने किवता को 'बहु-जीवन को छिवि' कहा था, उन्होंने इस युग में जीवन की विभिध श्रर्थं पूमियों, गहरी श्रनुमूतियों तथा मानव श्रीर प्रकृति-सवन्धी मर्म-छिवियों की समृद्धि का परिचय नहीं दिया जो पत जी को 'प्राम्या' में कुछ हदतक प्राप्त होता है। केवल 'टेवी सरस्वती' किवता इसका श्रपवाद हैं, जिसमें सांस्कृतिक इतिहास के के साथ गावों का हर्ण विशाद यथार्थ रूप में जाग उठा है। पंत जी के श्राम-चित्रण से जुलना करते ही निराला जी के ये सूद्म चित्र पर्यवेत्रण की श्रेष्ठता प्रमाणित करते हैं। परन्तु निराला की इस युग की किवताश्रों का रूपतल्य नवीन होते हुए भी काफी श्रमगट है।

#### इतिहास और श्रालोचना

सामाजिक यथार्थ के इस स्तर को परम्परा को रामविलास शर्मी, केदारनाथ श्रमवाल, नागार्ज न तथा त्रिलोचन ने छागे बड़ाया। 'तार सप्तक' में प्रकाशित रामिवलास शर्मी की किवताओं में निराला-पंत के द्राद्मुत सिम्मिश्रण का विकसित रूप मिलता है। उनमें ग्रामीण मानव से श्रिष्ठिक प्रकृति का यथातथ्य रेखाकन है; कहीं कहीं 'सिलहार'-जैसे दीन जनों का चित्र भी है। भाषा में मदेसपन श्रिष्ठिक है। इन चित्रों के बीच एकाध चगह मध्यवर्गीय व्यक्ति का विषाद मी खुल पड़ता है, जैसे

वीते वर्षों का में, जिसको हैं ढॅके हुए गाढ़े वर्षों की छायात्रों का तन्तुजाल! + + +

गरनता श्रनागत का श्रगाध फिर श्रंधकार

केदारनाथ ने इस यथार्थ को अधिक अोन तथा मार्मिकता दी। बुंदेल खंड की चटियल भूमि का यह किन मान और भाषा दोनो चेत्रों में प्रामीण जनता का अधिक अपना किन प्रतीत हुआ। इनकी 'युग की गंगा' रुढियों की चट्टानें तोड़ती हुई 'सुरसिर सम सन कहूँ हित होई' का आदशे लेकर १६४७ ई० में सामने आई। यहाँ गॅवई प्रकृति भी अनीन मस्तानापन लिये आती है।

हवा हूँ हवा मैं वसन्ती हवा हूँ।
चड़ी पेड़ महुद्या थपाथप मचाया
निरी धम्म से फिर चड़ी आम ऊपर
उसे भी भकोरा किया कान में कृ
उतर कर मगी मैं हरे खेत पहुँची
वहाँ गेहूं श्रों में लहर खब मारी
पहर-दोपहर क्या अनेकों प्रहर तक..

गॅबई लोगों का भी चित्रण है, परन्तु यहाँ ग्राम्या को तरह कोरी सहानुभूति नहीं है। किन रुडिवद्ध 'चित्रकृट के बौड़म यात्रियों' की भीठी चुटकी भी लेता हैं, चैत्, चन्दू, रिनया की भी हुर्वलताओं पर तेन रोशनी टालता है। उसके लिए ग्रामीण जन देवता नहीं हैं बल्कि मानव हैं ग्रीर वे भी श्रपने सगे। इसलिए वह उनकी श्रंघ पूजा न करके कटु ग्रालोचना करता है। वह मनदूर की शराब-खोरी श्रीर शहरी छोकरों की श्रावारागर्दी की भी

मर्त्यंना करता है। केदार के व्याय में निराला की सी विज्ञिमता नहीं, विलक्ष कठोर सोद्देश्यता तथा सयम है। समृचे व्याय को जनता की विजय का ऋडिंग विश्वास मार्मिक मानवीयता तथा शक्ति प्रदान करता है। ऐसे स्थलों पर स्वर में ऋद्मुत दृढता ऋग जाती है

धन गरजे जन गरजे

वन्दी सागर को लख कातर

एक रोष से

धन गरजे जन गरजे

विति की छाती को लख जर्बर

एक शोध से

धन गरजे जन गरजे।

केदार में पुराना आदर्शवाद नहीं मिलता। कुल मिलाकर उनमें बहु जीवन की छुवियाँ, अभिव्यक्ति के सीधे और व्यग्यगर्मी विधान, चित्र विधान का लाधव तथा माबानुक्ल नृतन संगीत-सृष्टि बड़े ही सहच दङ्ग से एकत्र मिल जाती हैं।

केदार की निर्वेषिककता से मिन्न प्रकार की निजी पोड़ा श्रीर कठोरता को लेकर नागार्ज न की किताएँ श्रायां। मिथिला के ठेठ गाँवों की मिट्टी से लिपटा हुआ यह 'यात्री' देश-देशातरों के अनुमवों श्रीर दृश्यों से इतना कप्टक हो उठा है कि सामाजिक चेतना उसकी सरस्वती में शतधा रूपायित हो उठी—कहीं क्या की तिक्त बौछार तो कहीं करणा के मार्भिक उत्स, कहीं गॅवई प्रकृति के यथार्थ चित्र तो कहीं शहरी ढोंग का उद्घाटन! भाषा भी तदनुरूप—कहीं पानजता तो कहीं ठेठ बोल चाल। छुन्द याजना की वेगवती धारा में नाटकीय विधान घटित होता चलता है। इस रूप-विधान में केदारनाथ कान्सा तराश तो नहीं मिलता, लेकिन मार्मिकता श्रिधक मिलती है, सप्टता श्रीर खरापन शायद सबसे श्रिधक। इनकी किताश्रों में ऐसी सहब श्रात्मीयता तथा ईमान-दारी की तड़प भरी रहती है जो रूप-विधान के सारे श्रनगढपने को देंक कर सीधी चोट करती है।

त्रिलोचन की 'धरती' ( '४५ ई० ) में सामाजिक चेतना का उमार केदार श्रीर नागार्जु न का-सा तो नहीं मिलता, लेकिन परम्परा वहीं है जिसमें मूलत

#### इतिहास और त्रालोचना

एक किसान कवि का हृदय बोलता है। गँवई प्रकृति का बड़ा ही स्वस्थ उभार 'धरती' में हुन्ना है स्त्रोर ग्राम जीवन के ऋनेक दुर्लम चित्र दिये गये हैं।

तारकों से ज्योति चल कर भूमि तल पर
ग्रा रही है ग्रा रही है

+ + + +

है ग्रॅंघेरी रात कल हैं ज्याह का दिन
दीपकों से गाँव का एकान्त ग्रमिलन
जागतो हैं नारियाँ
ग्राज ग्रपने गीत से वे तारकों को हैं जगातां!

'चम्पा' 'चूत्रा' 'मोरई केवट' ग्रादि सामाजिक इकाइयों के माध्यम से वास्तविकता मूर्तिमान हो उठी है। ग्रागे चलकर ५० मे उनके 'साँनेटों' में प्राम-जीवन का यह यथार्थ ग्रौर गाडा हो उठा। त्रिलोचन की 'घरती' का महत्व सबसे ग्राधिक उसकी स्वर-विविधता तथा रूपगत समृद्धि के कारण है जो इस प्रकार के ग्रन्य कवियों में ग्रापेचाकृत कम था।

इन किवयों के निर्माण को समभने के लिये आवश्यक है कि इनके समा-नान्तर रचना करने वाले चन-बोलियों के किवयों से परिचित हों। इस दशक की किवता के भाव और रूप-निर्माण में जन-बोलियों के साहित्य ने बहुत बड़ा काम किया। बलभद्र दीसित 'पडीस', चन्द भूपण त्रिवेदी, विस्राम, रामकेर, बंशीधर शुक्ल आदि बोली के किवयों ने इस युग के शिष्ट किवयों को लोक-तस्व की उत्तम सामग्री दी।

सामाजिक यथार्थ का दूसरा स्तर नरेन्द्र शर्मा, दिनकर, सुमन, मवानीप्रसाद्द्र मिश्र, रागेयराघव, गोपालसिंह नेपालो, शंकर शेलेन्द्र, ख्रादि कवियों में ख्रिमिन्यक हुआ। इन कवियों ने थोड़े-बहुत अन्तर के साथ उत्साह और उद्गोधन का वड़ा-चढ़ा रूप दिखाया। इन्होंने जीवन की मर्म-छवियों के चयन में समय न लगाकर ख्राविष्ट भापण सुलम छोलपूर्ण रोली में अनेक उत्तेजक कवितायें लिखीं। इस युग में दिनकर ने 'जुरुक्तेत्र', 'सामधेनो' तथा 'इतिहास के आंस्' कविता-समह उपरियत किए। 'जीवन के गान' छोर 'प्रलय-स्टुबन' के किव 'सुमन' ने इस बीच 'छाज देशकी मिट्टो बोल उटी है', 'नई ख्राग' तथा 'बल रहे हैं दीप जलती है जप्तनी' जैसी बड़ी उत्साह वर्षक लोकप्रिय रचनाएँ दीं। इन किवयों में भवानी प्रसाद मिश्र का लहजा थोड़ा मिन्न हैं, रोजमरी की वात चीत में बड़े ही वेतकल्लुफ ढग वे व्यंग्य, विनोद, स्कि तथा मार्मिक कहानी कह जाते हैं। नरेन्द्र शर्मा का स्वर इस प्रकार के किवयों में सर्वाधिक कलारमक तथा स्पष्ट रहा है। इन किवयों ने समसामामिक महत्वपूर्ण घटनात्रों को भी छुन्टो से वाँधकर जागरूकता का परिचय दिया। जैसे 'वगाल का काल', त्राजादी, गाधी हत्याकाड, 'नौ सेना विद्रोह' त्रादि।

सामाजिक यथार्थ का तीसरा स्तर उन किवयों ने भनभनाया जिनके सवेद-नशील मन में एक क्रोर मध्यवर्गीय संस्कारों की कटु श्रतृप्ति थी तो दूसरी क्रोर नवीन सामाजिक चेतना को बौद्धिक रूप से स्वीकार करके व्यावाहारिक रूप से प्रहण करने की ललक। इस अन्तर्द्ध ने इन सवेदनशील किवयों की श्रिमिन्यिक को अस्पष्ट और उलभनपूर्ण बना दिया। इन्होंने किवता के रूपविधान की छोर अधिक ध्यान दिया। इनमें अजेय, गिरिजाकुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमिचन्द्र जैन, भारत भूषण श्रप्रवाल, गजानन मुक्तिवोध, शमशेर बहादुर सिंह, हरि व्यास, धर्मवीर भारती, खुवीर सहाय, नरेश मेहता और जन्द्र कुँवर वर्त्वाल मुख्य हैं। इन किवयों में गिरिजाकुमार, मुक्तिवोध, हरिव्यास, नरेश और क्रीर क्रीर कर्वाल में सामाजिक चेतना श्रपेज्ञाकृत श्रिषक गहरी श्रीर श्रीट है।

गिरजाकुमार की मानसिक पीठिका छायालोक की थी, इसलिए 'नाश ख्रीर निर्माण' की कुछ कविताख्रों में प्रण्य-सवधी रूमानियत की काफी धूप-छाँह मिलती है। स्मृति के छिन्न अपनुष्तां के सहारे उन्होंने मध्यवर्गीय केलि-विलास के नूतन यथार्थ तथा 'प्रौडरोमास' प्रस्तुत किये तथा रग रेखा के नए सौन्दर्य बोध जगाए। उनकी आरंभिक मीठी थकान, सूनापन तथा उदासी मध्यवर्गीय जीवन की गहरी वास्तविकता का प्रतीक वन कर खाई जो आगे चलकर वन्तु-निष्ठ दृष्टिकोण के समन्वय से अधिक शक्तिशाली हो उठी। यह पौड रोमान 'एशिया के जागरण' और 'शाम की धूप' जैसी कविताख्रों में प्रकट हुआ जिनमें यथार्थ रूमानियत की रगीनी से चटक हो उठा है। नरेश ने माधुर के कल्पना-वेभव और मूर्ति-विधान को 'समय-देवता' 'और 'चीन' जैसी कविताख्रों में बड़ा वैनवस प्रदान करने का प्रयत्न किया। इन कविताख्रों ने अपनी दूरारूड तथा प्रसग-गर्मों मूर्ति-योजना के वावजूद विराट मानवता का उदात्त चित्रण किया। मुक्तिवोध की मर्मस्पर्शी निराशा क्रमश 'जीवन की ली' के रूपमे प्रज्वित हुई

#### इतिहास और श्रालोचना

विसमें मध्यवर्गीय सामान का खोखलापन उभरकर दिखाया गया। हरिन्यास के निर्मान्य व्यक्तित्व ने प्रकृति के अनेक मनोरम चित्र तथा क्रिमिक अत्था के तेनो- हम गीत लिखे हैं। समीन्तकों द्वारा उपेन्तित तथा अकालही घरती से उट नाने वाले किव 'वर्त्वाल' की प्रतिमा ने अनेक नौहर दिखलाए। विपय-वैविध्य तथा रूपवैमिन्य की दृष्टि से उन्होंने अनेक सफल रचनाएँ उपस्थित की और उस रूमानी छाया की सीमा में भी अद्भुत सामानिक चेतना का परिचय दिया।

त्रान्य कवियों मे से नेमिचन्द्र मे शैथिल्य तथा एकाकीपन का मार्मिक विपाट गहरा है। उनकी निराशा का कारण 'तिरस्कृत व्यक्तित्व' जन की कंटितधार 'तथा जीवन शक्तियों से सहयोग न कर सक़ने की श्रद्धमता है। समान की इस शक्ति को उन्होंने ऋरपष्टरूप से 'विविध गतिमय प्राण्मय सचरित तत्व' नाम से ही स्मरण किया है। भारत भृषण में गत्यात्मक समानिक चेतना है, परन्तु वीद्धिक है, उनके प्रथिहीन सादे मन में जहाँ स्वस्थ सौन्दर्य-दर्शन, व्याय बीछार या अपनी विवश तरलता का बोध है, वहाँ वे विशेष सफल हैं। प्रभाकर मानवे की कविता में यद्यपि अनुभृति की गहराई कम मिलती है तथा रूप विधान मे च्यनमना कौतुक है, तथापि उनके हाथ व्यंगात्मक रेखाकन तथा नुकीले मूत्रों श्रीर स्कियों में श्रिधिक मॅंजे हैं भारती में जवानी की मिटास श्रीर रूप रस के प्रति श्रासिक है तो रघुवीर महाय में श्रसमय वार्धक्य का प्रतीक वोढिक शुप्तता ग्रीर जीवन से विरक्ति। संगीतगर्भी प्रयोगों की भीनी खुबसुरती में दकी हुई सामानिक चेतना के कवि शमशेर ने नई कविता को मंभवत सबसे श्रिधिक स्वर-मंपन बनाया है; उनके चित्र-विधान में धारीकी तथा 'शब्दों में ग्रत्यधिक मितन्ययिता श्रयच ग्रर्थ की दुरूहता है। उन्होंने ग्रपनी उर्दू कवि-ताश्रों में अवश्य ही स्पष्ट वाँकपना भर दिया है। इन नामों के साथ इनके सधमी कुछ श्रीर नये नाम जुड़ते हैं जिनमें सर्वेश्वर, केंदारनाथ सिंह, श्रजित तथा पूर्व प्रताप के नाम मुख्य हैं।

इस युग की सीमामे 'श्रज्ञेय' की 'इत्यलम्' के उत्तराई तथा 'हरी घास पर त्तरा भर' के क्विताएँ श्राती हैं। 'इत्यलम्' के उत्तराई की श्रधिकाश कविताएँ समान-निरपेत् व्यक्ति-मन की ग्रंथियों श्रोर यौनवर्जनाश्रों का श्रामिकपूर्ण तथा उलकाव-मरा चित्र उपस्थित करती हैं। लेकिन 'हरी घास पर ज्ञल् भर' में श्राते-श्राते वे समाजिक चेतना का महत्व समक्षने लगते हैं 'श्रपने से बाहर श्राने को छोड़ नहीं श्रावास दृसरा'। वे श्रपनी 'श्रहं श्रन्तहार्गुवामी स्वर्ति' श्रादि सीमाश्रों को स्वीकार करते हैं श्रीर ईमानदारी के साथ। इस ईमानदारी तथा लाचारी ने इस सग्रह की किताश्रों में कुछ स्वष्टता तथा तन्मय गीतात्मकता मर दी है। इसमें सहमवेदनजन्य श्रानुमू ति की कोमलता प्रधान तथा बुद्धि की ललकार गीगा है।

समाजिक चेतना के इस तृतीय स्वर को प्राय प्रयोगशील कविता के नाम से अमिहित किया जा रहा है। नाम को लेकर यहाँ कोई विशेष मनाड़ा नहीं, किन्तु इतना अवश्य है कि इन कियों ने 'प्रयोग-श्रकाला' तथा 'रूप-िधान' पर इतना अधिक वल दिया है कि उक्त कियों की कितपय रचनाएँ रूपवादी अयवा प्रयोगवादी हो उठी हैं। वहाँ तक विषयवस्तु का मक्ष है, इन कियों में प्राय सक्की रचनाए हासोन्मुल मध्यवर्गीय मान्यताओं की चौहदी में घिरी हैं, खेरियत इतनी हो है कि इनमें से अधिकाश उस सीमा को तोड़ने के लिए आकुल हैं। हासशील मान्यता की इन किवताओं का भी अपना सौन्दर्य है तथा अपनी सवेदनशीलता है, विशेषत प्रकृति और प्रणाय-सवधी अनुभृतियाँ अधिक मोहक और सवेदा हैं।

इस युग में कुछ ऐसी भी कविताएँ हुई हैं बिन्हें 'नूतन रहस्यवाद' की सजा दी जा सकती है। पुराने आदर्शवादी कवियों में जिन्होंने निम्न-वर्ग के प्रति केवल वौद्धिक सहानुभित प्रकटकी थी, परन्तु उनका मूल मनोजगत व्यक्तिवादी श्रौर श्रादर्शवादा था। उन्होंने नये रहस्य लाक की शर्ण ली। श्रीसुमिन्नानदन पन्त, निराला, नरेन्द्र शर्मा, नवीन, भगवती चरण वर्मी त्रादि कवियों का प्रयास इधर इसी त्रोर हुन्ना है। यह नूतन रहस्यवाद छाया वाद युग की रोमाटिक रहस्य-भावना से मिन्न है, क्योंकि इसमें उत्थानशील मध्यवर्गीय व्यक्ति को स्त्राशा-त्राकाचात्रों तथा कल्पनाशीलता का वह स्वस्य यौवन नहीं है। उस रहस्य-भावना में बारबार 'प्रमु' का ब्राक्षय नहीं जिया वाता था। वह चेतन-सत्ता समान की श्रन्तिनिहत शक्ति थी जो उस युग धर्म का सचालन कर रही थी। इस 'नूतम रहस्यवाद' में वह सामर्थ्य तो नहीं है विन्तु उदार मानवतावाद श्रवश्य है जो मध्यवगींय कु टाग्रस्त कविताश्रों से श्रेयस्कर प्रतीत होता है। इस 'नूतन रहस्यवाद' में भी स्तर-मेद हैं। नवीन जी में यह रैद्धान्तिक तथा नैराश्यमूलक है, पत जी में 'विराट मानवता' का वितान तानता है, 'निराज्ञा' की 'अर्चना' का रहस्यवाद यथार्थ की पीड़ा से सिक्त हैं, नरेन्द्र की रहस्य-भावना लोनाश्रयी है।

#### इतिहास श्रीर श्रालोचना

इसके श्रितिरिक्त वचन, शंभूनाथ सिंह, जानकीवल्लभ शास्त्री, हंसकुमार तिवारी श्रादि गीतों के राजकुमार भी रचनारत रहे। ठाकुरप्रसाद खिंह के मौलिक से प्रतीत होने वाले सथाली गीतों के श्रमुवाद इसी कोटि में श्राएंगे। इन किन्ता श्रों में मुख्यत यथार्थ चित्रण से मित्र भाव-किन्तत सुख-दु ख का रोमानी चित्रण मिलता है, परन्तु युग के श्रमुरूप कुळु-कुछ सामाजिक चेतना भी श्राई है।

इस प्रकार पिछले दशक मे हिन्दी कविता में मुख्यत तीन प्रवृत्तियाँ रही हैं सामाचिक यथार्थवाद, रूपवाद तथा नृतन रहस्यवाद । अनेक कवियों मे एका-धिक प्रवृत्तियाँ एक-साथ मिलती हैं। कुछ ऐसे हैं निनमे ग्रारम्म में एक प्रवृत्ति प्रधान थी, परन्तु धीरे-धीरे दूसरी प्रधान हो गई। विभिन्न वर्गों के सस्कारी श्रीर मान्यता वाले समान में इस प्रकार की परस्वर विरोधो प्रवृत्तिया का मिलना स्वामाविक है, परन्तु यह नि संकोच कहा जा सकता है कि इस दशक में सामा-जिक यथार्थवाद की कविता परिस्थितियों के साथ क्रमश प्रौड, मानवोचित श्रोर जीवन सौन्दर्य से परिपूर्ण होती गई। भविष्य इसी कविता के हाथ है, यह सभी श्रतुभव कर रहे हैं। रूपवादी कवियों ने इसे श्रनगट़, कलाहीन, श्रक्रोशपूर्ण तया एकागी कहा है, लेकिन यह उनकी मध्यवर्गीय हिं के सोमा का परिणाम है। इन कितात्रों में श्रनगढपन हो रुकता है श्रौर बहुत रुम्भव है वह किव की श्रसावधानी श्रथवा शक्ति की सीमा के कारण हो, परन्तु रुपवादियों की इस समीका के पीछे जो उद्दोश्य है वह अभिक-वर्ग की मान्यतास्त्रों तथा रच-नाभ्यों के प्रति सहसंवेदनहीन है। प्रश्न यह है कि विकास के बीव किस कविता में हैं ? रूपवादी रचनात्रों मे कुछ सफल, सुन्दर, त्राकर्षक ग्रौर मोहक प्रतीत हो सकती हैं, लेकिन उनमे वह जीवनी शक्ति नहीं है जो बहुजन को सान्दित कर सके। कुछ रूपवादी कवियों ने श्रपना-जन-प्रेम प्रदर्शित करने लिये लोक गीतों की मी धुनें अपनाई हैं तथा कुछ प्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है, किन्तु वह अपनाव नहीं विलेक चेतना को अलग करके शरीर का अपहरण है। लोक-काव्य रचने के लिये लोकगीतों की अन तथा शब्द अपनाना ही काफी नहीं है; देखना यह है कि वे लोकगीत किस ऐतिहासिक भृमिका के हैं। लोकगीतों के भी भावरूप में विकास होता है श्रीर श्राव के कवि के लिये त्र्यावश्यक है कि वह त्रपने समसामयिक लोक-काव्य से प्रेरणा ले। लेकिन देखा तो यह जा रहा है कि शिष्ट किन व्याह-शादी, मेला-ठेला, मूला-चकी, निरहा त्रादि पुराने लोकगीतों को ही त्रपनाकर निहाल हो रहे हैं। लोक-जीवन तथा काव्य के प्रति यह रूमानी दृष्टिकोग् है।

नि सदेह सामाजिक यथार्थवाद भी सच्ची कविता लोक-काव्य से ही उत्पन्न श्रीर विकसित होगी, लेकिन लोक-काव्य के रचयिताश्रों को इस योग्य बनाने के लिए वर्तमान मध्यवर्गीय कवि जनशिद्धार्थ काव्य भी ग्चना करते रहेंगे। निस्संदेह इन दस वर्षों में जागरूक कवियों ने इस दिशा में यथाशिक परिश्रम किया है।

इस अवधि में कुछ किवयों ने किवता को समृद्ध बनाने के लिए नवीन अर्थ-व्यंजना वाले कुछ नये शब्दों का प्रयोग किया है तथा पुराने शब्दों में नई अर्थ-व्यंजना भरी है। परन्तु शब्द-मएडार की दृष्टि से समृद्ध होती हुई भी इस प्रकार की रचनाएँ सीमित और दिख हैं, क्योंकि ये प्रयोग ही सार्वजनिक मूल्यों वाले शब्दों से रिक्त हैं। दूसरे शब्दों में इनकी दिखता का कारण इनके पाटकों की सीमा है।

यही दशा छुन्दोविधान की वहुलता के विषय मे है। नये-नये स्वरों का उपयोग करने अथवा खड़ी हिंदी की लय मे अभे जो ढग का स्वरपात, बलाघात देने से ही कविता समृद्ध नहीं होती। यदि यही बात होती तो केशव की रामचंद्रिका तुलसी के 'रामचंदित मानस' से बहुमान पाती। मध्यवर्णीय अन्तर्ध नद्ध-प्रधान रूपवादी कवियों ने छुद वैविध्य का बहुत व्यान रखा है। इस प्रयोग का भी मूल्याकन पाठकों की सीमा के ही अनुसार होगा।

इसी प्रकार इस युग की कविता में ग्राधिनिक ग्राप्ने नी वाक्य-विन्यास की की 'पैरेन्थिसिस', कोष्ठक, भावानुकूल विरामिन्वन्ह, विनि प्रतीक-योजना, दिवास्वप्न विधान, फ्री एसोसिएशन ग्रादि के जो प्रयोग किए गए उनका मूलाकन उस मन्यवर्गीय विषय वस्तु का ध्यान में रखकर ही किया जायगा।

इन तमाम ग्रसगितयों के वावजूद पिछले दशक की कविता के विषय में ये तीन वार्ते निश्चित रूप से कही जा सकती हैं—

१---कविता में वर्ण्य विस्तार तथा श्रर्थभूमि का प्रसार हुआ। यदि माया कोव्सकी से शब्द लेकर कहें तो---

त्राज हमारे रग की हुई कूची सड़कें श्रीर कैनवस हुई पार्क गलियां चौराहे।

२—खड़ी हिन्दी में लोक-कठ के श्रानुक्ल ऋजुता श्राई। गाँवों श्रीर मज्र विस्तियों से उठी हुई ताजी कबी भाषा माँजा की गाँति कविता में माज गई। भाषा में वारीकी के साथ एक नया ग्रोज श्राया।

#### इतिहास श्रीर श्रालोचना

३—इस युग की कविता ने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने में प्रत्यक्त श्रीर परोक्त रूप में यथाशक्ति श्रपूर्व योग दिया। इसके मानवताबाद की सीमाएँ तथा असंगतियाँ समान की सीमाएँ तथा असंगतियाँ हैं। लेकिन कविता का प्रधान स्वर मानव-जयकी स्पष्ट दिशा का सहयात्री रहा।

इस प्रकार इन दस वधों की कविता हिन्दी कविता की महान मानवता-वादी परम्परा को युग की त्रावश्यकता के त्रानुसार त्रागे वडाती है।

## प्रसाद जी की भाषा-शैली•

हिन्दी-उपन्यासों पर लिखते हुए श्री निलन विलोचन शर्मा ने प्रसाद की भाषा को 'फीलपाँवी' कहा है। 'फीलपावी' शब्द भाषा की श्रमावश्यक स्फीति श्रीर मंथर गित को सूचित करता है। मामूली सी वार्तों के लिए वहे वहे शब्दों का प्रयोग तथा एक वस्तु के लिए श्रमेक शब्दों का खर्च 'फीलपाँवी माषा' का लच्चण कहा जा सकता है। निलन जी ने यह वात प्रसाद के केवल उपन्यासों की माषा के लिए कही है, क्योंकि प्रसग भी उपन्यासों का ही था। लेकिन जिन लच्चणों के श्राधार पर उन्होंने उपन्यासों की भाषा को 'फीलपावी' कहा है, उनका चरम रूप प्रसाद की कहानियों, नाटकों श्रीर किताश्रों में मिलता है। यही नहीं यदि थोड़ी देर के लिए प्रसाद से दृष्टि हटाकर निराला पत, महादेवी श्रादि की माषा को भी देखें तो भाषा की यह स्फीति कमो-वेश सभी छायावादी किवयों के गद्य-पद्य में मिलेगी। श्राब का लेखक जहां 'सांफ हो गई' कह कर सतोष कर लेगा, वहीं प्रसाद की लेखनी एक जादुई दुनियों खड़ी कर देगी।

"नील पिंगल सध्या, प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया, स्वप्न-लोक का स्वन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक स्फुट हो उठा। जैसे मदिरा से सारा श्रतरित्त सिक्त हो गया। सृष्टि नील-कमलों से भर उठी।"—श्राकाश दीप

श्राव के यथार्थवादी लेखक के लिए यह सपूर्ण चित्रकारी उपहासासद प्रतीत हो सकती है। वह ऐसी शब्द-योजना करना पसद न करेगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि वह कोशिश भी करे तो ऐसी मुग्ध चित्रकारी श्रीर मोहक-शब्द-योजना वह नहीं दिखा सकता। यदि वह किसी तरह नकल करके बुछ कर भी डाले तो प्रसाद की माषा से उसकी भाषा श्रिथक उपहासासद होगी। उसमें वह बादू, वह तन्मयता, वह सजीवता न श्रा पायेगी। यही नहीं, प्रसाद के पहले के लेखक श्रीर किन भी यह भाषा न लिख सकते ये श्रीर न लिख सके। भारतेन्द्र ही नहीं श्राचार्य द्विवेदी भी ऐसी माषा न लिख पाये। इससे यह मालूम होता है कि प्रसाद की जिस माषा को निलन ची ने 'भीलपाँवो' कहा है,

#### इतिहास श्रीर श्रालोचना

वह एक ऐतिहासिक ग्रावश्यकता का परिणाम है। उस ऐतिहासिकता को नजरग्रंदाज करने के कारण हो विद्वान ग्रालोचक के 'दृष्टिकोण' में चूक हो गई।
उनके 'रिमार्क' से प्रसाद के ग्रुग की रुचि नहीं, ग्राज की रुचि प्रकट होती है।
इक्तिए जिस 'स्कीति' को उन्होंने वीमारी समक्क लिया है, वस्तुत वह 'ग्रवयव की दृइ मासपेशियों' हैं, जिनमें ग्रुपार कर्जस्वित वीर्थ है ग्रीर उनमे ऐसी
'स्कीत शिरायें' हैं जिनमे 'स्वस्थ-रक्त का संचार होता था।'

यह ऐतिहासिक त्रावश्यकता थी छायावाद की स्वच्छद कल्पना।
तथ्यवादो द्विवदी-युग की गद्य-पद्य शैली के प्राय दो प्रकार के नमूने
मिलते हैं। एक त्रोर है—

"श्रहा ! श्राम्य-जीवन भी क्या है ? क्यों न इसे सत्का मन चाहे ? थोड़े में निर्वाह यहा है ऐसी सुनिधा और कहां है ?"

दूसरी श्रोर---

सुरम्यरूपे रसराशि-रंजिते विन्तित्रवर्णामरणे कहाँ गई श्रलौकिकानंद-विधायनी महा क्वीन्द्रकान्ते कविते श्रहो कहाँ

ये दोनो नमूने पद्य के हैं, फिर भी इन्हें तत्कालीन गद्य की भाषा का प्रति-निधि कहा जा सकता है, क्योंकि छुद-बंधन के होते हुए भी मूलत ये गद्य ही हैं। दूसरे की पदावली पहले की अपेदा उत्कृत-बहुल और समास-गर्भित है। फिर भी वाक्य-घटना और भाव-चेतना की दृष्टि से दोनों ही तथ्यवादी हैं। उटात्त नाद वाले शब्दों के वावजूद दूसरा नमूना भी केवल तथ्य-कथन ही करता है। उससे किसी अपनर कल्पना-लोक का आभास नहीं मिलता। इसीलिए शब्द-चयन की दृष्टि से स्फोत होते हुए भी यह छुंद भाव-चेतना की दृष्टि से कंवाल-मात्र है।

कारण साफ है। मास्कृतिक पुनर्कागरण के कारण हिंदी ग्रादि सभी ग्राधु-निक भारतीय भाषात्रों में संस्कृत के तत्सम शब्दों को बाद तो ग्रा गई लेकिन पुनर्कागरण के प्रथम चरण ने नये व्यक्ति के मन को उतना भाव-प्रवण ग्रीर कल्पना-कलित नहीं बनाया था कि वे शब्द नई चेतना से स्पृक्त ग्रीर नई ग्रार्थ-

#### इतिहास और श्रासोचना

वत्ता से सजीव हो उठें। इसीलिए सास्कृतिक पुनर्जागण के प्रथम चरण के सभी लेखकों श्रीर किवयों की भाषा में संस्कृत की तत्सम पदावली के वाजूद केवल निर्जीव तथ्य-कथन मिलता है। हिन्दी में 'प्रिय-प्रवास' के पदा तथा चडी-प्रसाद 'हृदयेश' को कहानियाँ इस तरह के प्रतिनिधि नमूने हैं? वँगला में विकमचन्द्र का संस्कृत-शाद्रल गद्य भी इसी तरह का है। तत्कालीन मराटा तो ऐसे गत्र का खजाना है।

सास्कृतिक पुनर्जागरण का दूसरा चरण राष्ट्रीय त्रादोलन की नई लहर लेकर त्राया। समृचे भारतीय समाज मे त्रपूर्व त्राशा क्रीर त्राकाचा का सचार हुन्ना। कल्पना-जीवी युवकों का श्रम्युदय हुन्ना। व्यक्तित्व में विराटता श्राई। व्यक्ति-मन रुढियों से मुक्त हो कॅची उड़ान मरने लगा। समाजशास्त्रीय भाषा में यह व्यक्तिवाद का उदय था। इस नये व्यक्ति की त्राभिव्यक्ति मी नई हो उठी। वह कुस्त्र ऐसी माधा बोलने लगा जो व्याकरण की दृष्टि से तो पहले की ही तरह थी, फिर भी पुराने वैयाकरणों श्रीर साहित्याचार्यों की पकड़ से बाहर हो गई। यह अस्पष्टता उन्हें छाया प्रतीत हुई, कभी-कभी उनके लिए यह रहस्य भी कन जाती है। लेकिन किव के लिये—भावना रंग गई, माधा भी रंग उठी।

वह भाषा-छिपती छुबि सुन्दर कुछ खुलती श्राभा में रॅगकर। वह भाव-कुरल कुहरे-सा मर कर भाया।"

जो जगत जीर्ण श्ररण्य था, श्रव कुसुमित उपवन-सा दिखाई पड़ने लगा। तथ्य सत्य हो उठा। ठठरियों पर मास चढ़ श्राया। वस्तुजगत को श्रात्मीयता ने रग दिया। वस्तु के वाहरी श्राकार को पार करके उसके मीतर निहित चेतना से तदात्म्य स्थापित किया गया! यह वस्तुवाद के विपरीत भाववाद की स्थापना थी।

वस्तु जैसी है वैसी ही दिखने की जगह मन में उसकी जैसी मूरत है वैसी दिखाई पड़ने लगी। हर चीज भावनाओं श्रौर कल्पनाओं के प्रभामहल से युक्त जान पड़ी। दृष्टि जाने से पहले ही किव का मन हर चीज के चारों श्रोर ज्योतिर्वलय-सा छा जाने लगा।

"केशर-रज-कण अन्न हैं हीरे पर्वत-चय— यह वही प्रकृति पर रूप अन्य

## इतिहास ऋार श्राक्षोत्रना

क्रामग-ज्ञगमग सब वेश वन्य सुरिभत दिशि-दिशि, कवि हुत्रा धन्य मायाशय !"

जब वस्तुत्रों का रूप बदला तो नाम भी बदल गया। बुक्ते शब्दों में नई ज्योति श्रा गई। वहाँ वह केवल 'श्रर्थ-प्रहण' कराते थे, श्रंब 'वित्र प्रहण' कराने लगे। भाषा की एखी नदी उपड़ श्राई। कि मुद्रियाँ खोलकर शब्दों को लुटाने लगा। न भावों में कृपणता, न शब्दों में। सर्वत्र मुक्त-हस्त दान। श्रव किसी भाव या वस्तु को टीक-टोक नपे-नुले शब्दों में कहने की श्राकांचा नहीं, रही। श्रव तो किसी भाव या वस्तु से सम्बद्ध मनोरम श्रव्युंगों श्रीर प्रमंगों के चित्रों की लड़ो ही रूचने लगी। विशेषणों को बाड श्रा गई। मुद्रा-स्फीति की तरह शब्द स्कीति के लज्या दिखाई देने लगे। वाजार शब्दों के नोटो से पट गया।

यह दशा हिन्दी की ही नहीं हुई। वॅगला, गुजराती, मराठी य्यादि अन्य मारतीय भापाओं में भी यही लहर याई। यहाँ तक कि वोल-चाल की मुहावरे-दानी का नाज करने वाली उर्भी इससे न वच सकी। यदि रवीन्द्रनाथ नाना लाल और वाल किव की भापा में रफीति याई तो इकवाल में भी उसका उभार दिखाई पड़ा। यह जरूर है कि यह असर हर साहित्य की अपनी परम्परा तथा स्वच्छन्दतावादी आँटोलन की प्रवृत्ति के अनुसार कमो-वेश रहा। वॅगला में यह असर सबसे ज्यादा रहा और उर्द्भ में सबसे कम। फिर भी जो लोग हिन्दी-किवता की भापा के मुकाबले उर्द्भ के चलतेपन की तारीफ करते नहीं यकते, उन्हें मीर, गाजिब, दाग जैसे पुराने शायरों से थोड़ी देर के लिए फुर-सत लेकर इकबाल और जोश की प्रकृति, दर्शन और रोमोटिक प्रेम की किवताओं की ओर भी मुलाहिना फरमाना चाहिये। इकबाल की किवता से कुछ लाइने नमूने के लिए दी जा रही हैं—

"वस्तये-रगे-ग्वस्सियत न हो मेरी नवाँ नीए-इसा फ़ौम हो मेरी, वतन मेरा नहाँ दीदए वातिन प राने नज्मे कुदरत हो अयाँ हो शनासाये फलक रामए-तग्त्रय्युल का धुर्यां उकदए-अनदाद की वाविशन न तड़पाए मुक्ते हुस्ते-ट्रक-अंगेन हर शे मे नन् आए मुक्ते!"

कविता देशक बहुत ऊँची है, लेक्नि कहाँ है इसमे पुराने शायरों की मुहाबरेदानी। इसमे शायद ही कोई शब्द हो जिसे पहले के शायरे ने इस्तेमाल न किया हो ! लेकिन उन्हीं को मिलाकर 'वस्तये-रग ख़स्सियत', 'दीदए-वातिन', 'राजे-नज्मे-कुदरत' 'रानासाये-फलक' 'रामये तखुय्यल का धुँ ह्या,' 'उकदए-श्रवदाद' वगैरह इकवाल ही इस्तेमाल कर सकते थे ।—एक रोमेटिक शायर ही कर सकता है। 'रोमेंटिक' सस्ते 'रूमानी' द्यर्थ में नहीं, बल्कि 'स्वच्छन्द-कल्पना' के समूचे वैमव श्रीर व्यापक-जीवन-दर्शन के श्रार्थ मे।

प्रसाद की भाषा भी इस स्वच्छन्दतावादी लहर का एक श्रंग है। इसलिए एक इद तक वह हिन्दी ही नहीं बिल्क समूचे भारतीय साहित्य के स्वच्छन्दता-वादी दीर से जुड़ी हुई है। इसीलिए प्रसाद के पद-चयन में एक श्रोर बहुत दूर तक निराला, पत श्रीर महादेवी के पद-चयन से साम्य है, तो दूसरी श्रोर प्रत्यक्त रूप से रवीन्द्रनाथ के पद-चयन की भज्ञक है श्रीर परोक्तए से गुजराती श्रीर मराठी के स्वच्छन्दतावादी किवियों के साथ साधर्म्य है। इसी बात को श्राचार्य शुक्ल ने श्रपने ढंग से कहा है कि सस्कृत की कोमल कात पदावली का जैसा सुन्दर चयन वग माथा के का यों में हुत्रा है वैसा श्रन्य देशी माथाश्रों के साहित्य में नहीं दिखाई पडता। उनके परिशालन से पद-लालित्य की जो गूँ ज प्रसादजी के मन में समाई वह बराबर बनी रही।

किन्तु यह साम्य एक हद तक ही है। प्रसाद की मापा शैली की अपनी विशेषता है जो उसे निराला, पंत श्रीर महादेवी की भाषा से श्रलग करती हैं। भाव-वैशिष्य से मापा-वैशिष्य स्वाभाविक है। प्रसाद जी के पद-चयन के पीछे विशेष मनोवृत्ति कलकती है। यदि हिन्दी के इन चार प्रमुख कवियों की पदावली में मोटे तौर से एक बात को लेकर भेटक-रेखा खीची जाय तो पत में 'वायवी', निराला में 'विराट', महादेवी में 'चंटकीली' श्रीर प्रसाद में 'मधुर' पदावली का बाहुल्य मिलेगा। ये चारों विशेषताएँ एक हद तक थोड़ो-बहुत सभी में हैं। जैसे, प्रसाद में 'वायवीपन' श्रीर 'विराटता' काफी है, पत-महादेवी में मी कहीं-कहीं 'विराटता' की कलक मिल जाती है, निराला में मी 'माधुर्य' श्रीर 'वायवीपन' कम नहीं है।

'मधु' या 'मधुर' प्रसाद का तिकृपाकृताम-सा है। श्राचार्य शुक्त ने भी इसे लिक्त किया है। उन्होंने प्रसाद बो की भित्मा को 'मधुमती' योंही नहीं, साकान्त मान से कहा है श्रीर श्रागे चलकर उनकी सारी रहस्य-मायना को 'मधुचर्या' तक कह डाला है। बो हो प्रसाद बी भी बटुत कुछ उस 'मधुमती-म्मिका' बाले मराडल के श्रग थे जिसने कुछ दिनों तक 'रस सिद्धान्त' को नई दिशा में मोड़ने का प्रयक्त किया। प्रसाद जी ने 'मधु' को आर्य अर्थ में व्यापकता के साथ स्वीकार किया था। उनके सभी कल्पना लोकों और आदर्श-चित्रों के मूल में 'मधु' की मिठास है। प्रकृति का मनोमय रूप तो 'माधव' या मधुमास में ही उन्हें दिखाई पड़ता है, उनकी 'चांदनी' पत की तरह 'लखु परिमल के घन' या 'स्विप्तल शयन मुकुल' सी 'अनुभृतिमात्र' नहीं विलक्त मधु से पूर्ण है। जब पहले-पहले प्रिय को उन्होंने देखा तो 'मधु राका मुख्यातो थीं'। 'कामायनी' में तो 'पुटके-पुटके मधु' की छटा है। उनके राष्ट्र की कल्पना भी 'मधुमय-देश' की है।

यह त्राकिस्मक नहीं है त्रीर न एक शब्द को पकड़कर रामायणी कथावाचकों का-सा चमत्कार-प्रदर्शन है। 'मधु' प्रसाद के त्रानन्दवाटी जीवन-दर्शन का त्राविच्छित्र त्रांग है। जावन की कटुता त्रीर छलना से विधे हुए भावक हदय के लिए 'मधु' ही स्वामाविक है। प्रतारणा त्रीर छलना का जैसा यथार्थ चित्र त्रीर उससे उत्पन्न होने वाली व्यथा प्रसाट के साहित्य में मिलती हैं, वैसी किसी छायावादी किय में नहीं। निराला में खुले संघर्यों त्रीर रुडियों के प्रहारों का दर्द है, प्रसाद की तरह त्रातमीयों की प्रतारणा का नहीं। यही कटुता मधुम्य कल्पना त्रीर 'मधुर पदावली' की जननी हैं।

प्रसाद की पदावजी का दूसरी विशेपता है 'इन्द्रजाल'। प्रसाद प्राय 'इन्द्रजाल', 'जादू', 'टोना', 'कुहक' ग्रादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। कविता में ही नहीं, कहानियों में भी इन शब्दों का वे निधड़क व्यवहार करते हैं। स्वन-शील कल्पना के ग्रनेक व्यापारों में से ऐन्द्रजालिक रचना भी एक है। यह कौशल छायाबादी किवयों में प्रसाद के ग्रातिरिक्त पंत जी में सबसे ग्रधिक है। ग्रन्तर इतना ही है कि जादू की दुनिया ग्रौर ऐन्द्रजालिक वातावरण खड़ा करने में प्रमाद ग्रातीत के चित्रों का भी सहाग लेते हैं जब कि पंत केवल याल-कल्पना की तरह वर्तमान पर ही केची-केची उड़ान भरते हैं। 'ग्राकाशदीप' कहानी संग्रह की ग्रधिकाश कहानियों में यह जारूगर्ग देखी जा सकती है। 'कामायनी' में प्रलय के बाद देव-सृष्टि की मीटी याद तथा त्रिपुर-मिलन ग्रौर कैलास की ग्रितिमानवीय चित्रकारी इमी एन्ट्रजाल का नमूना है। सामंत ग्रुगीन वैभव की पुन सृष्टि करके मायावी प्रभाव पैदा कर देना प्रसाद जी की पदावली की विशेषता है। कभी-कभी कंजर ग्रादि चरायम पेशा जातियों की कमानी जिन्दगी से भी प्रमाद जी यह ग्रसर पैटा कर जाते हैं। प्रसाद का 'यह इन्द्रजाल' पंतसे इस मामले में मिल है कि पत का इन्द्रजाल वहाँ अधिक वायत्री, सूच्म, धुँधला और अस्पष्ट है, वहाँ प्रसाद का इन्द्रजाल अधिक माँसल, पृष्ट, इन्द्रिय-प्राह्म श्रोर ठोस है। कारण साफ है। प्रसाद की अनुमृतियाँ पत के विपरीत प्रौढ मन की हैं और उनका सबध ऐसे पुरुष से हैं जिसने खुलकर यौवन के उपादानों का उपमोग किया है। इसलिए प्रसाद के ऐन्द्रजालिक चित्रों में भी स्पष्टता, मांसलता और ठोसपन है। फलत इसकी मूचक पदावली भी आहें है। यदि प्रसाद में अस्पष्टता आई भी है तो चित्रों में नहीं, विल्क यौवन की अस्पष्ट अनुमृतियों का प्रतिविंग वनकर। वय सि की अद्धा में लन्जा सवंधी अनुभृतियों तथा काम पीड़ित मनु की आत्म विस्पृति की पदावली ऐसी ही अस्पष्टता का सुन्दर उदाहया है। एक नमूना—

"इन तल्य-शियिल नि श्वासों की कितनी है मोहमयी माया जिनसे समीर छनता छनता वनता है प्राणों की छाया। श्राकाश-रघ हैं पूरित से यह सृष्टि गहन-सी होती है, श्रालोक सभी मूर्न्छित सोते, यह श्राँख यकी सी रोती है।

× × ×

श्रुतियों में चुपके-चुपके से कोई मध्र धारा घोल रहा, इस नीरवता के परदे में जैसे कोई कुछ बोल रहा।"

शब्द वहीं हैं जो और लोग भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनका संघटन मन पर जादू-सा अधर जाता है। पडते-पडते ही सब अनुमृति की पकड़ में आ जाता है किन्तु अर्थ वहुतों के लिए कुछ अस्पष्ट हो सकता है। प्रसाद की यह अस्पष्टता ऐसी है जिसे कहते न बने सहते ही बने, मन ही मन पीर पिरीबों करें।

प्रसाद के शब्द कोश में सभी छायावाटी कवियों की अपेक्षा आगिक चेष्टाश्रों, प्रस्य लीलाओं सम्बंधी पटावली श्रिधिक मिलती है। विश्रम, सम्मार, बोझा, अवर-दंशन, नर्ममय उपचार आदि न नाने कितने क्रिया-व्यापार उनके यहाँ शब्दों में चित्रित हो उठे हैं। नारों की विविध चेष्टाओं का सूद्म अकन करने में प्रसाद नी ने अद्भुत पर्पवेदारा शिक का परिचय दिया है। इसी तरह नाव और नगीत संबधी उपादानों और पारिभाषिक शब्दों को उपमा की तरह व्यवहृत करने में भी प्रसाद नी की रुचि अधिक देखी जाती है। इस दोन में

### इतिहास श्रीर श्रालोचना

निराला ही प्रसाद के निकट खड़े हो सकते हैं। मीड़, मूर्च्छना, विपंची आदि तो उनके यहाँ आम बात है; वहाँ पलकें भी मुकती हैं तो किसी 'जवनिका' की तरह और मनु अपने को 'अधम पात्र मय-सा विष्कंभ' अनुभव करते हैं।

प्रसङ्गर्मात प्रसाद की पदावली का विशेष तत्व है। वैसे तो प्राचीन आर्षकार्यों में उपयुक्त शब्दों का जर्णो द्वार निराला, पत और महादेवी ने भी किया,
ते किन प्रसाद ने सम्भवत सबसे अधिक किया। उनके नाटकों ने सबसे
अधिक। उनके नाटकों ने तो प्राचीन सामंत-युगीन सामाजिक जीवन
के उपादानों का जीर्णो द्वार किया ही, उनकी किताओं और कहानियो
ने भी अनेक प्रसङ्गर्भां शब्दों के द्वारा 'स्मृत्यामास कल्पना' को जाग्रत करने
में योग दिया। उद्गीय, सिवता, कर्त, पुष्पलावी, मङ्गलखील, भूमा, अर्चि,
चपक, स्वर्णशालियों की कलमे, सौदिमिनिसि, कादिम्बिनी, दिग्दाह, शिलासंिंध, वात्या, ब्रज्या, वन्या, कुल्या, शेलेय, अगरु, प्रालेय, अलक, कबरी,
रयनामि, चमर, अलम्बुपा आदि अनेक शब्द विविध अनुपर्गों से अनुयत
हैं। यदि कही अकेले असाद जी के ही शब्दों का एक कोश बनाया जाय तो
हिन्दी शब्दकोश में उनकी अमूल्य देन का टीक-ठीक मूल्याकन हो सके।
निराला की तरह प्रसाद जी ने नये-नये शब्द नहीं गढ़े बिल्क उन्होंने पुराने
प्रचलन-सिद्ध शब्दों को गितशीलता प्रदान की।

कुल मिलाकर प्रसाद वी की पदावली के विषय में यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि उनसे हिन्दी भाषा समृद्ध हुई है। कुछ लोगों का यह अनुमान है कि वे मोहवश यों ही कुछ श्रुतिरंजक और नादानुकृत मधुर शब्दों को एकत्र कर देते ये निससे कोई न कोई अर्थ निकल ही आता था। यह नितात भ्रान्त है। प्रसाद वी की आरम्भिक रचनाओं में यह प्रवृत्ति थोड़ी-बहुत हो सकती है किंतु सतर्क किव और लेखक प्रसाद में यह अंधमोह कहीं कहीं मिलता। उनके पद-चयन में क्रमिक विकास स्पष्ट रूप से लिखित किया ना सकता है। 'बभु-वाहन' और 'उर्वशी' आदि गद्य-वंडों से 'आकाशदीप' तक का विकास चंडीप्रमाद 'इदयेश' से ठेठ छायावादी 'प्रसाद' तक का विकास है। इसके बाद 'मालवती' तक नाते-नाते भाषा की अलंकृति वास्तविकता के अधिक निकट तथा यथार्थ से धुल उठती है। विकास की यह सोपान-पिक नाटक और कविता में भी देखी ना सकती है।

त्रलंकृति-विधान मी पदावली से ही जुड़ा हुत्रा है। मोटे तौर से इस विषय में इतना ही कहा जा सक्ता है कि 'ब्राँस' तक प्रमाद पुराने दग के ही श्रलकारों से लदे दिखाई पड़ते हैं श्रीर श्राग भी वे सभी छायावादी कवियों से श्रविक परिपाटी-विहित पाये जाते है।

लेकिन पदावली तो वाक्य की एकावली की एक मनका है। इसीलियें वाक्य-वित्यास को ही भाषा की इकाई माना जाता है। रौली की विशेषता वाक्यों की मिगमा में ही देखी जा सकती है। जसा कि प्रसाद ने स्वय कहा है, समीप के ही शब्द भी उस शब्द विशेष का नवीन श्चर्य-पोतन करने में सहा-यक होते हैं। शब्द का वास्तविक श्चर्य वाक्य की गित मे व्यन्ति होता है।

चा प्रसाद के वाक्य-गठन पर विचार करने चलते हैं तो छायावाटी कियों के बारे में कहा हुआ यह कथन याद आता है कि वे वाक्य नहीं, शब्द लिखते ये। नि सन्देह छायावादी किवयों ने खड़ी बोली को कोमल काव्य के अनुकूल दनाने के लिए किया पदों का वहिष्कार किया। पत्नी ने तो "हैं" को दो सीगों वाला कनकमृग घोषित करके अपनी पचवटी के पास फटकने तक नि दिया। सपुक्त कियाओं को रोक थाम तो और भी हुई। कियापदों का काम ऋदन्तन-विशेषणों से लिया जाने लगा। 'हैं' और 'था' को वाक्य में अन्त- मुंक मान लेने की प्रथा-सी चला दी गई। यह कार्य सभी छायावादियों ने किया। प्रसाद लिखते हैं—

"मधुर विश्रान्त श्रीर एकान्त— जगत का सुलक्ता हुन्ना रहस्य एक करुणामय सुन्दर मीन श्रीर चलल मन का श्रालस्य।"

इससे खड़ी बोली की खरखराहट तो जरूर दूर हुई लेकिन उसके साय उसकी जीवतता भी चली गई। क्रिया-पदों के साथ उसकी क्रिया-शीलता भी जाती रही। वह बोल चाल से दूर हो गई। वह गद्य से ही नहीं, जीवन से भी दूर जा पड़ी। इस पर वैयाकरणों की कुडन उचित थी। कहना न होगा कि इस रोमैंटिक दौर में भी वाक्य-गठन की दृष्टि से उर्दू कविता ने बोल-चाल के गद्य का दामन न छोड़ा। सच कहें तो खड़ी बोली की कविता का. भाषा की दृष्टि से स्वामाविक विकास उर्दू शायरों में ही मिलता है।

इस निष्किय वाक्य-रचना की वीमारो ह्युश्राङ्कृत से गद्य के दायरे में भी पहुँची। वहाँ किया के श्रमाव में कृदन्तों ने 'कादम्बरी' के वाक्य-विन्यास का

#### इतिहास और ऋलीचना

छोटा मोटा उपनिवेश वसा दिया। निराला का 'वर्तमान धर्म' निबंध ऐसी ही मापा के कारण 'माहित्यिक सिन्नगत' कहा गया। पंत के 'पल्लव' के 'प्रवेश' में भी इस शैली के काफी नमूने मिल सकते हैं। प्रसाद के 'उवशी', 'वभु-वाहन' आदि गय-खड़ों में इनकी वहार है—

"यों ही पद-संचालन करते तथा चिन्द्रका में चमत्कृत चंचरीक मजु गुंचित प्रफुल्ल पुष्पावली पर दृष्टिपात करते हुए युवक पथिक मालाकार के दताए स्थान पर सब वस्त्र श्रीर शस्त्र उतार कर सन्ध्यावन्दन के लिए सरोवर के मुख्य तीर पर गया।"

ऐसे महावाक्य उन उदाहरणों की याद दिलाते हैं जिनमे एक ही वाक्य मे श्राठों कारकों का प्रयोग दिखाया जाता है; लेकिन यहाँ तो पूर्वकालिक, वर्त-मान कृदन्त श्रादि न जाने कितने प्रयोगों को एक ही वाक्य में जोत दिया गया है, मले ही उसे पडते-पड़ते पाठक का दम टूट जाय। लेकिन धीरे-धीरे प्रसाद जी में संस्कृत वाक्य रचना की यह प्रवृत्ति कम हो गई। समारों में भी श्रारम्भिक 'कोकिल कठ विनिर्गत काक्ली' ज्ञित्र श्रीर छिन्न हुई। फिर भी संस्कृत वाक्य चना का जितना प्रमाव प्रसाद पर है उतना निराला के श्रालोचनात्मक निवंधों को छोड़ कर श्रीर किसी छायावादी कवि-लेखक में नहीं मिलता। महादेवी की चक्करदार तथा द्राविड़ प्राणायाम वाली वाक्य रचना कुछ इससे भिन्न है। उनमे नैय्यायिकों की उस सर्तकता की भलक है जो वाक्य को जगह जगह मोड़कर स्वरज्ञात्मक गुमटी बना देती है।

, फिर भी ऋपूर्ण वाक्य लिखने की जैसी कुटेव प्रसाद जी ने दिखाई वैसी श्रन्यत्र दुर्लभ है, विशेषत कविता में । उनकी प्रौड़तम कृति 'कामायनी' में भी इसके नमूने भरे पड़े हैं। जैसे—

- १ मनन करावेगों त् कितना ? उस निश्चित जाति का जीव ।
   २—कर रहा वैचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में घर सुन्दर वेश ।
- पहले उदाहरण में कर्ता क्रिया दोनों गायव श्रीर दूसरे में सहायक क्रिया ही नदारद। या तो कहीं 'हो' छूट गया है या 'तो'। 'त्याग तुम्हें कहीं वंचित न कर रहा हो' श्रयवा 'त्याग तुम्हें कहीं वंचित तो नहीं कर रहा है।'

श्रक्मर प्रसाद लम्बे वाक्य लिख बाते हैं लेकिन दो वाक्यों को बोड़ते समय पूर्वीपर में काल-संबंध बैटाना मूल बाते हैं बैसे— १—था व्यक्ति सीचंता श्रलस में, चेतना सलग रहती दुहरी। २—करका क दन करती गिरती श्रीर कुचलना था उसका।

' इसी तरह जहाँ 'हो सकता था' लिखने की जरूरत है वहाँ केवल 'हो सकता' से ही वे काम चलता करते हैं। 'था' के अर्थ में 'रहा' प्रयोग भी कामायनी में वहुत है। साधारण वोलचाल में 'हम आए रहे', 'हम गए रहे' आदि प्रयोगों की तरह वे प्रयोग भी अशुद्ध माने जायँगे। 'चल' और 'जा' टो धातुओं से समुक्त किया बनाते समय प्रसाद प्राय 'चल जा', 'चल जाती', 'चल गई' आदि का निघड़क प्रयोग करते हैं जबिक वहाँ 'चली जा' 'चली जाती' और 'चली गई' होना चाहिए।

ऐसे ही लु ज-पु ज वाक्यों के कारण प्रसाद के काव्य में अस्पष्टता की शिका-यत प्राय सुनने में आती है। कामायनी से ही उदाहरण लें---

१--- उलभन प्राणों के धार्गों को सुलभन का समभूँ मान तुम्हें।

२ - श्रवगुठन होता श्राँखों का श्रालोक रूप वनता जितना।

३ - हो चिकत निकल आई सहसा जो आपने प्राची के घर से। उस नवल चिन्द्रका से विद्धले जो मानस की लहरों पर से॥

श्रन्वय की यह कठिनाई कमी-कमी 'दूरान्वय' के कारण भी होती है— 'उद्बुद्ध चितिज की श्याम छटा इस उदित शुक्र की छाया में, ऊषा सा कौन रहस्य लिये सोता किरनों की काया में।"

'छुटा' कर्त्ता की किया 'सोती' कितने चक्कर के बाद मिलती है। ऐसी गड़बड़ी बहुत कुछ विराम-चिह्नों के भ्रान्त-प्रयोग के कारण भी हुई है।

'परिकानक की प्रना' में अपने सस्मरणों के बीच श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने प्रसाद की मापा के विषय में जो यह तथ्य लिच्ति किया है, वह बहुत-कुछ ठीक है कि 'प्रसाद जी का गद्य विश्व खल श्रीर ऊनक्खानड था। उन्होंने मापा का श्रम्यास नहीं किया था, भाव के श्रावेग में उनके वाक्य प्राय लुएड-मुण्ड शिला खएडों की तरह लुडकते रहते थे।'

ें इतना होते हुए भी प्रसाद रुचिर गद्य के शिल्पी थे। भूसामरी उनके यहाँ कहीं न मिलगी। सर्वत्र उनकी शैली में एक प्रकार की श्रभिजात गरिमा मिलती है। तिनिक भी श्रोछापन वहाँ नहीं हैं। उनकी स्थापना में तुगता श्रौर वैभव है तो विरोध श्रौर खरहन भी मृत्यता श्रौर कर्जिस्वता। स्वच्छता उतनी नहीं

### इतिहास और श्रालीचना

जितनी ठज्ज्वलता है । प्रायः लोगों ने उनके 'प्रसाद' नाम का लाम उठा कर उनकी शैली में प्रसाद गुण वतलाया है, लेकिन यह शिलष्ट नमत्कार की अपेत्वा और कुछ नहीं है। प्रसाद की भाषा उतनी प्रसन्न और विशद नहीं है जितनी 'प्रसाद' गुण के लिये होनी चाहिए। लिलत्य उनके यहाँ अवश्य है, वणों की भास्वरता भी हैं, पदों के अनुरणन में हल्की मिठास से भरी मंजुल गूँ जती सुनाई पड़ती है। लेकिन सर्वत्र एकरस मध्ययुगीन मंथरता-सी है, निप्रता बहुत कम है। उनमें निराला की भाषा शैली की तरह निप्रता नहीं है; नाटक, कहानी और उपन्यास मर्वत्र पात्रों की भाषा एक सी है। हर जगह एक ही ज्ञान चलती है और वह प्रमाद की है। लेकिन भाषा के इस सिक्के पर प्रसाद के अपने व्यक्तित्व की इतनी गहरी छाप है कि उसे कोई अपने नाम से चलाते हुए तुरन्त पकड़ जायगा। कुल मिलाकर प्रसाद की माधा-शैली में रचनात्मक सभावनाएँ न्यूनतम हैं। इसीलिएवह निर्वेश गई। 'रचना त्मक संभावना' तो उस युग के एक हो साहित्यकार की भाषा में थी और वे थे प्रेमचंद।

# कामायनी के प्रतीक•

सभी जानते हैं कि कामायनी रूपक काव्य है और मानते हैं कि उसमें चहाँ तहाँ श्राधुनिक समस्याओं पर भी विचार है लेकिन कामायनी के समी रूपक श्राधुनिक जीवन के हैं, इससे उन्हें मतलब नहीं है।

नहां तक मुक्ते मालूम है, प्रगतिशील किव गनानन मुक्तिबोध ने इस दग से सबसे पहले विचार किया है। मुक्तिबोध का 'कामायनी कुछ नये विचार—' शोर्णक निबंध 'हंस' नवम्बर' ४५ श्रीर नवसी, फरवरी' ४६ में क्रमश छ्या था। इस निबंध में मुक्तिबोध ने प्रमाण के साथ सावित किया है कि मनु त्राधुनिक मध्यवर्गीय व्यक्ति के प्रतीक हैं श्रीर श्रद्धा तथा इड़ा उसकी भाइकता तथा बुद्धिबाद का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन शाक्षतवादी श्रालोचकों के विचारों में इस नये विचार से कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

सवाल यह है कि कामायनी के प्रतीकों में श्राधुनिक जीवन सहसा क्यों नहीं दिखाई पढ़ता १ ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि प्रसाद जी ने उन प्रतीकों पर श्रपने रहस्यवादी दृष्टिकोण का भीना पर्दा दृाल दिया है। प्रसाद जी स्वयं भी मनु श्रद्धा इड़ा वगैरह को शाश्रत भावों का प्रतीक मानते ये। समस्यायें नि-सन्देह उनके सामने सामयिक थीं लेकिन उन्होंने उन्हें शाश्रत समस्यायें नि-सन्देह उनके सामने सामयिक थीं लेकिन उन्होंने उन्हें शाश्रत समस्यायें कि उनके कारणों को प्रसाद जी ने देश-काल का श्राधार छोड़कर सद्ध मानस्विक जगत में खोजा। वहाँ जाने पर उन्हें मालूम हुआ कि सारी विषम्मता का कारण बुद्धिवाद है श्रीर इतिहास-प्रेमी प्रसाद जी को इस बुद्धिवाद की परम्परा वैदिक सुग से दिखाई पड़ी। इसिलये उन्होंने सहज ही श्रपनी वर्तमान समस्या को श्रतीत से जोड़ दिया। इस कार्य में श्रादि युग की कहानी स्वसे श्रिषक सहायक जान पड़ी क्योंकि पुरानी कहानी से सामयिक समस्या को सनातानता भी साबित को जा सकती है। इस तरह कामायनी के रूपक प्राचीन हैं, उनके माब शाश्रत हैं श्रीर समास्याएँ श्राधुनिक हैं। श्रपनी श्राधुनिक समस्याश्रों को शाश्रत रूप देकर प्रसाद जी ने उनकी श्राधुनिकता पर पर्दा हाल दिया।

लेकिन आधुनिकता के प्रमाव से अपने मन को वे सर्वथा मुक्त न कर सके। नतीना यह हुआ कि आधुनिक युग की वास्तविकता के नोर से उनके रूपकों का रहस्यवादी शाश्वत पर्दा जगह जगह मसक गया। सारस्वत नगर के नव-

## इतिहास श्रीर श्रालोचना

निर्माण में वेद्यानिक उन्नित, प्रवातंत्र श्रीर वर्ग-विभाजन का वर्णन करते समय वे भूल गए कि प्रवापित वेवस्वत मनु के युग मे यह सब नहीं था। इस प्रकार कामायनी में चित्रित श्राधुनिक युग की वास्तविकता उसके प्रतीकों की शाश्वतता का खड़न करती है। 'कामायनी' में रूपक का निर्वाह ठीक से नहीं हो सका है—इसकी श्रोर श्रालोचकों ने श्रक्सर संक्ते किया है। श्राचार्य शुझ ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'उसका निर्वाह रहस्यवाद की प्रकृति के कारण नहीं होने पाया है।'

े लगता है कि प्रसाद जी भी रूपक-निर्वाह की किटनाइयां को समभते थे, इसीलिए उन्होंने रूपक का दावा नहीं किया विल्क इतना ही कहा कि मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक श्रस्तित्व रखते हुए साकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुभे कोई आर्पात्त नहीं।

कामायनी के लिए यह कोई नई बात नहीं है। रूपक वाले कीव्यों में ऐसी किटनाई अवसर उपस्थित हो जाती है! जायकी के पद्मावत में भी जगह-जगह रूपक वा ढाँचा ढीला हो गया है। लेकिन इस किटनाई के मूल में केवल कि के काव्य-कौशल की असमर्थता नहीं है। दरअसल यह अप्रस्तुत के विरुद्ध प्रस्तुत का, परोच्च के विरुद्ध प्रत्यच्च का, आदर्श के विरुद्ध यथार्थ का और शाश्वत के विरुद्ध सामयिक का जोर है। इस अन्तर्विशेष के दर्शन उन भिन्त काव्यों में भी होते हैं जो रूपक नहीं हैं जसे तुलकी का मानस। वहाँ मनुष्य की दुर्वलता राम के ईश्वरत्व को जगह-जगह तोड़ देती हैं और तुलसी के लाख सभालने पर भी राम को मानवीय दुर्वलता प्रकट हो ही जाती है। वास्तविकता की विजय के ऐसे स्थलों पर काव्य का सौन्दर्य निखर उटता है।

इसलिये कामायनी के वास्तविक काव-यसौन्दर्य का दर्शन करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले प्रतीकों पर से प्रसाद जी के शाश्वतवादी दर्शन का पदी हटा दिया जाय। इस तरह प्रतीकों में चित्रित श्राधुनिक जीवन को पहचा-नने में सुविधा होगी।

कामायनी के मनु, श्रद्धा, इड़ा, काम, मानव इत्यादि चरित्र तो प्रतीक हैं ही, देव सम्यता, सारम्वत नगर, हिमालय, कैलास, प्रलय, संवर्ष इत्यादि मी प्रतोकवन् प्रयुक्त हुए हैं। इन मुख्य प्रतोकों के श्रतिरिक्त छोटे-छोटे दक्तीं प्रतीक हैं। कामायनी की पृष्टभूमि में सबसे प्रमावशाली चित्र है महाप्रलय का। संपूर्ण हिन्दी कविता में प्रस का ऐसा रीद्र श्लीर विशाल चित्र दुर्लम है। पन्त बी के 'परिवर्तन' में भी काल के विनाशकारी रूप, का ऐसा उदात्त चित्र नहीं श्ला सका है। परन्तु 'परिवर्तन' के श्लादि वाक्य 'कहाँ श्लाब वह पूर्ण पुरातन वह सुवर्ण का काल' से कामायनी के महाप्रलय को समक्तने में सहायता अवश्य मिलती है। यह श्लाकरिमक नहीं है कि सभी छायावादी कवियों ने किसी-न-किती रूप में एक महान परिवर्तन, विध्वस या विनाश का चित्रण किया है। कामायनी में देव सम्यता का ध्वस है तो 'परिवर्तन' में पुरातन सुवर्ण काल का। श्लाधुनिक श्ला का यह महत्वपूर्ण तथ्य है। इतिहास से प्रमाणित है कि अंग्रे जों ने निर्मनता के साथ भागत की प्राचीन सम्यता तहस-नहस कर दी। सुनहले श्लाति के नष्ट होने का दुख् श्लाधुनिक भारत के प्राय सभी सहदय लोगों को रहा है।

परन्तु श्रतीत के विध्वस का ठीक-टीक कारण क्या है इस विषय में सबकी समम एक सी नहीं है। पत जी इसे काल चक सममते हैं। प्रसाद जी इसे प्रकृति का प्रकोप समभते हैं। कामायनी के श्रनुसार देव-सम्यता ने सुख भोग श्रीर प्रभुता में श्रति करके प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर दिया था, इसिलिए प्रकृति ने प्रतिक्रिया स्वरूप उसे ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार पत जी से एक कदम श्रागे वडकर प्रसाद जी प्राचीन सम्यता के विनाश का कारण उसके सुख-भोग श्रीर श्रापसी होड में समभते हैं। प्रसाद जी की यह श्रालोचना सोलही श्राने सही है। वास्तविकता को ठीक से समभने के कारण ही उन्होंने देव सम्यता के हास का श्रात्यन्त मार्मिक चित्रण किया है।

यह चित्र कामायनी के श्रेष्ट श्रशों में से एक है।

, देव-सम्यता का ध्वसं वस्तुत हिंदू राजाओं श्रीर मुसलमान नवानों तथा मुगल बादशाहों के विश्वस का प्रतीक है। उनका नाश इसलिए हुआ कि वे 'श्रगतिमय' ये। इसीलिए अप्रे जों ने एक-एक करके भारतीय राजाओं को तोड़ दिया श्रीर इस विध्वस लीला का उत्कह रूप सन सत्तावन में दिखाई पड़ा। विलास की सामग्रियां ही नई परिस्थितियों में कि रू वधन हो गई। जिन असुम सुरमित मिण-माजाओं को सुर वाजाओं ने शुगार के लिए धारण किया था, वे वल प्लावन के समय शृक्षला की तरह जकड़ गई। यदि श्रमेन न श्राते तब भी

# इतिहास और त्रालोचना

इन राजात्रों का पंतन होता लेकिन त्रांग्रेज इतिहास के शस्त्र वनकर इन पर त्रा पड़े। प्रसादनी ने इतिहास की इस मार को प्रकृति का प्रकोप कहा है।

, जलप्रलय के बाद हिमसंस्रित पर उपा का त्रागमन, हिम-त्राच्छादन का धीरे-धीरें हटना त्रीर वनस्पतियों का जगना। हिम-संस्रित प्राचीन जड़ता को व्यिजत करती है तो उपा नव जागरण को। वनस्पतियों समाज की नई शिक्तयों हैं जो नव जागरण का सहारा पाकर प्राचीन रूडियों को तोड़कर उपर उठ गई।

इस प्रतीक-माला को इलियट के 'वेस्ट लेंड' की आरिभक पिक्यों के आलोक में अच्छी तरह समका जा सकता है। वहाँ आधुनिक इंगलेंड की वंजर जमीन को तोड़कर अप्रेंल की गमीं में फूल, लिखते हैं तो यहाँ पुरानी हिमानी जड़ता को तोड़कर नव शरद् का विकास होता है।

इस पृष्ठभूमि पर कामायनी के मनु का उदय होता है। पृष्ठभूमि से स्पष्ट हैं कि मनु प्राचीन सम्यता के ध्वंसावशेष होते हुए भी वस्तुत ग्राधुनिक नव जागरण के श्रप्रदृत हैं। मनु तो मंस्रित जलनिधि-तीर तरंगों से फेंक हुई एक मिण हैं। उपा के साथ ग्राशा का संदेश मिलने पर भी मनु की चिन्ता दूर नहीं होती। ग्राव भी मनु का मन ग्रतीत के ध्वस की व्यथा से व्यथित है। मनु की ग्रारंभिक चिन्ता-भिश्रित ग्राशा पचास-साठ साल पहले के शिक्तित युवक का सच्चा चित्र है जिसके मन में स्वर्णिम ग्रतीत के नष्ट हो जाने की व्यथा प्रधान थी ग्रीर नये युग की ग्राशा गौंण। ग्रतीत-मोह के साथ ही मनु के मन में एकाकीपन का भी विपाद है।

कव तक श्रौर श्रकेले १ कह दो। हे मेरे जीवन बोलो!

परन्तु नैसे-नेसे प्रलय की काली रातो का प्रमाव दूर होता जाता है ग्रौर उनके बीच से राका रजनी का उदय होता है, मनु के मन को सहारा मिलता है। राका के प्रकाश से उनके हृदय का भी ग्रंधकार दूर होता है; ऐसी ही प्राकृतिक तथा मानिक स्थिति मे श्रद्धा का ग्रागमन होता है। मनु ग्रौर श्रद्धा की बातचीत वस्तुत घोर निराशा ग्रौर ग्राशा वा ग्रन्तहन्द्व है। ग्रानस्तित्व ग्रौर ग्रास्तित्व, निरुद्देश्यता ग्रौर विजीविपा के संघर्ष में ग्रस्तित्व ग्रौर विजीविपा की निराश होता है। मनु को ग्राह्मिक्व प्राप्त होता है ग्रौर उनके सामने विजयिनी मानवता का कंचा ग्रादर्श दिखाई पड़ता है।

कामायनी की पृष्ठभूमि में सबसे प्रमावशाली चित्र है महाप्रलय का। संपूर्ण हिन्दी कविता में ध्वस का ऐसा रीद्र श्रीर विशाल चित्र तुर्लम है। पन्त जी के 'परिवर्तन' में भी काल के विनाशकारी रूप, का ऐसा उदात्त चित्र नहीं श्रा सका है। परन्तु 'परिवर्तन' के श्रादि वाक्य 'कहाँ श्राज वह पूर्ण पुरातन वह सुक्ण का काल' से कामायनी के महाप्रलय को समक्ते में सहायता श्रवश्य मिलती है। यह श्राकरिमक नहीं है कि सभी छायावादी कवियों ने किसी-न-किसी रूप में एक महान परिवर्तन, विध्वस या विनाश का चित्रण किया है। कामायनी में देव सम्यता का घ्वस है तो 'परिवर्तन' में पुरातन सुवर्ण काल का।, श्राधुनिक युग का यह महत्वपूर्ण तथ्य है। इतिहास से प्रमाणित है कि श्रंभे जों ने निर्ममता के साथ मारत की प्राचीन सम्यता तहस-नहस कर दी। सुनहले श्रतीत के नष्ट होने का दुख श्राधुनिक मारत के प्राय समी सहदय लोगों को रहा है।

परन्तु श्रतीत के विध्यस का ठीक-ठीक कारण क्या है इस विषय में सबकी समम्म एक सी नहीं है। पत जी इसे काल बक समम्मते हैं। प्रसाद जी इसे प्रमुति का प्रकोप समम्मते हैं। कामायनी के श्रनुसार देव-सम्यता ने सुख मोग श्रीर प्रभुता में श्रति करके प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर दिया था, इस-क्रिए प्रकृति ने प्रतिक्रिया स्वरूप उसे ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार पत जी से एक कदम श्रागे बदकर प्रसाद जी प्राचीन सम्यता के विनाश का कारण उसके सुख-भोग श्रीर श्रापसी होड में समम्मते हैं। प्रसाद जी की यह श्रालोचना सोलहो श्राने सही है। वास्तविकता को ठीक से समम्मते के कारण ही उन्होंने देव सम्यता के हास का श्रत्यन्त मार्मिक नित्रण किया है।

यह चित्र कामायनी के श्रेष्ट ऋशों में से एक है।

ं देव-सम्यता का ध्वसं वस्तुत. हिंदू राजाओं श्रीर मुसलमान नवाबों तथा मुगल वादशाहों के विध्वस का प्रतीक है। उनका नाश इसलिए हुआ कि वे आगीतमय' थे। इसीलिए अप्रे जों ने एक-एक करके मारतीय राजाओं को तोड़ दिया श्रीर इस विध्वस लीला का उत्कर रूप सन सनावन में दिखाई पड़ा। विलास की सामप्रियां ही नई परिश्यितियों में क्रूर वधन, हो गई। जिन कुसुम सुरमित मिश्य-मालाश्रों को सुर वालाश्रों ने शृंगार के लिए धारण किया था, वे जल प्लावन के समय शृक्कला की तरह बकड़ गई। यदि श्रप्रेव न श्राते तव भी

#### इतिहास और त्रालोचना

इन राजाओं का पंतन होता लेकिन ऋंग्रेज इतिहास के शस्त वनकर इन पर ऋा पड़े। प्रसादजी ने इतिहास की इस मार को प्रकृति का प्रकोप कहा है।

जलप्रलय के वाद हिमसंस्रति पर उपा का श्रागमन, हिम-श्राच्छादन का धीरे-धीरें हटना श्रीर वनस्पतियों का जगना। हिम-संस्रति प्राचीन जड़ता को व्यंजित करती है तो उपा नव जागरण को। वनस्पतियां समाज की नई शक्तियां हैं जो नव जागरण का सहारा पाकर प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर ऊपर उट गई।

इस प्रतीक-माला को इलियट के 'वेस्ट लेंड' की आरंभिक पिक्यों के आलोक में अच्छी तरह समका जा सक्ता है। वहाँ आधुनिक इंगलेंड की वंजर जमीन को तोड़कर अप्रेंल की गर्मी में फूल लिखते हैं तो यहाँ पुरानी हिमानी जड़ता को तोड़कर नव शरद् का विकास होता है।

इस पृष्ठभूमि पर कामायनी के मनु का उदय होता है। पृष्ठभूमि से स्पष्ट है कि मनु प्राचीन सम्यता के वंसावशेप होते हुए भी वस्तुत ग्राचुनिक नव जागरण के ग्रायहूत हैं। मनु तो मंस्रित जलनिधि-तीर तरंगों से फेंक हुई एक मिण हैं। उपा के साथ ग्राशा का संदेश मिलने पर भी मनु की चिन्ता दूर नहीं होती। ग्राव भी मनु का मन ग्रातीत के ध्वस की व्यथा से व्यथित है। मनु को ग्रारंभिक चिन्ता-भिश्रित ग्राशा पचास-साठ साल पहले के शिक्तित युवक का सच्चा चित्र है जिसके मन मे स्वर्णिम ग्रातीत के नष्ट हो जाने की व्यथा प्रधान थी ग्रीर नये युग की ग्राशा गौंण। ग्रातीत-मोह के साथ ही मनु के मन मे एकाकीपन का भी विपाद है।

कव तक श्रौर श्रकेले १ कह दो। हे मेरे जीवन बोलो!

परन्तु नैसे-जैसे प्रलय की काली रातो का प्रमाव दूर होता जाता है श्रीर उनके वीच से राका रजनी का उदय होता है, मनु के मन को सहारा मिलता है। राका के प्रकाश से उनके हृदय का भी श्रंधकार दूर होता है; ऐसी ही प्राकृतिक तथा मानिक स्थिति मे श्रद्धा का श्रागमन होता है। मनु श्रीर श्रद्धा की वातचीत वस्तुत घोर निराशा श्रीर श्राशा का श्रन्तहृत्द है। श्रनस्तित्व श्रीर श्रास्तित्व, निरुद्देश्यता श्रीर जिजीविषा के संघ<sup>6</sup> में श्रास्तित्व श्रीर जिजीविषा की जीत होती है। मनु को श्रास्तिव्य प्राप्त होता है श्रीर उनके सामने विज्ञिमी मानवता का कंचा श्रादर्श श्रिखाई पड़ता है।

मनु श्रीर श्रद्धा का मिलन वस्तुत श्राधुनिक युवक के एकाकी श्रोर इताश मन में रागपूर्ण श्रात्म विश्वास का उदय है। प्रसाद जी के श्रनुसार श्रद्धा काम गोत्रजा है, इसलिए वह मनु के हृदय में काम-मावना उत्पन्न करती है। प्रसाद ने काम-कला को श्रयंत व्यापक रूप दिया है। यह वासना, प्रण्य, जिजीविधा, विश्वास, लोक मंगल श्रादि श्रनेक भावनाश्रों का पु ज है। इस प्रकार काम वस्तुत श्रारमिक रोमेंटिक-मावना का ही प्रतीक है जिसम देशप्र म, विश्व प्र म, प्रकृति-प्र म, नारी-प्र म, कल्पना की उमंग श्रादि विविध भावनाएँ धुली मिली थीं।

मनु श्रीर श्रद्धा का रागपूर्ण साहचर्य मनु के जीवन का ही नहीं, कायायनों काव्य का सर्वोत्तम स्थल है। श्रद्धा, काम, वासना श्रीर लजा कामायनी के सर्व श्रेष्ठ सर्गों में से हैं। यह संयोग की वात नहीं है। यह श्रात्मविश्वास श्रीर उच श्रादश का परिशाम है।

पश्त इसी के बाद मनु और श्रद्धा के सबधों में तनाव शुरू हो जाता है।
गमंबती श्रद्धा ग्रहस्थी के निर्माण में इतनी तल्तीन हो जाती है कि मनु को
फिर एकाकीपन सताने लगाता है। श्रद्धा एकदम अपने में सिमट जाती हैं, अब
वह कर्म चेत्र में मनु की सहचरी नहीं रह पाती। फलत श्रद्धा और मनु में
विच्छेद की बड़ी आ जाती है। प्रसाद जी के अनुसार तनाव का एक कारण
तो यह है कि मनु को श्रद्धा के सुख-सतीप से ईप्यों हो गई, दूसरा यह कि मनु
में हिंसा की प्रहृत्ति वड़ रही थी और श्रद्धा अहिंसा के पन्न में यी।

श्रदा का श्रपने-श्राप में सिमट नाना वस्तुत श्रारमिक न्यापक काम-मगल के सकीर्ण हो नाने का प्रतीक है। इसी तरह श्रद्धा की श्राहिंसा मो नीवदयावाद के नाम पर हृदय की दुर्वजता है। इसमे हृदय कोशौर्य, रौद्र श्रादि श्रन्य श्रनेक वृत्तियों का निषेध है। इसीलिए श्राचार्य शुक्त ने नीवदयावाद का घोर विरोंध किया है।

श्रद्धा श्रीर मनु का सघर्ष वस्तुत श्राधुनिक युवक के मन मे श्रहिंसा, बन्य सरलता, नंतोप श्रीर स्थिरता के विपरीत कर्म की श्राकान्ता का विद्रोह है। सन् तांस के श्रास पास भारतीय समान में सघर्ष की यह स्थिति उत्पन्न हो ग़र्ई थी जब एक श्रोर गांधों जी का श्रहिंसावाद राष्ट्रीय प्रगति कोपी छे खींच रहा था श्रीर मार्क्सवादी धारा से प्रमावित युवक सघर्ष के लिए श्रागे कृदम उठाना चाहते थे।

#### इतिहास श्रीर श्रालीचना

प्रसाद जी ने यहाँ अपनी सहानुभूति श्रद्धा को टी है, इसलिए गर्भवतो श्रद्धा के प्राणि-प्रेम तथा अनागत के सपनों का अत्यंत सुन्दर चित्रण हुआ है। लेकिन मनु को दोषो ठहराने के लिए उन्होंने ईग्यों के जिस मनावैज्ञानिक कारण को कल्पना कर लो है, वह काफी कमजोर है। इसका कारण यह नहीं हैं कि प्रसाद जो को मनोविज्ञान को जानकारी कम है। वात यह है कि ऐतिहािक दृष्टि से मनु की कर्मण्यता श्रद्धा को निष्क्रिय जोवदया से ज्यादा सही है और सही चोज़ का विरोध करना कठिन है। इसलिए मनु को दोपी ठहराने को कोशश में प्रसाद जी ने जो लॅगड़ा वहाना ईथ्यी का खोज निकाला है, वह स्वयं प्रसाद की कल्पना को ही कमज़ोर बनाता है।

'प्रारम्भिक जीवन का सुन्दर निवास' छोड़कर मनु व्यापक कर्म चेत्र की तलाश में निकल पड़ते हैं। वन्य जीवन की सरलता के वाद मनु को नये पथ के लिए संघर्ण करना पड़ता है और इस संघर्ण में मनु का व्यक्तित्व एक बार फिर निखरता है। मनु की इस प्रगति का प्रसादनों नेग्रत्यन्त ग्रोनपूर्ण चित्रण किया है—जेसे गहन गुहा से ग्राति ग्रधीर भभा प्रवाह निकला हो ग्रथवा ग्रस्तित्व के धनु से शून्य को चीरता हुग्रा लच्य-भेद के लिए विपम तीर चला है या फिर यह ज्वलन शोल गतिमय पतंग है! प्रसाद नी यहां ऊँचे ग्रादशों के प्रतीक नड़ पहाड़ों पर मीन व्यग करते हुए मनु की गतिशोलता का ज्वलंत चित्रण करते हैं।

प्रगति के इस अवसर पर मनु के मन में अनेक विरोधी माय उठ ते हैं— एक अरे विगत जीवन की ममता पीछे खींचती है तो आगे एकाकी पन का घोर अन्धकार दिखाई पड़ता है। काम की आकाशवाणी के रूप में उनके मनमें शढ़ा को छोड़ आने का पश्चाताप भी होता है। मनु का यह अन्तद्ध न्द्र आरम्भिक चिन्ता से कहीं अधिक जिंदल, प्रौड़ और मार्मिक है। 'इड़ा' सर्ग की वौद्धिकता और 'चिन्ता' का भाइक निराशा तथा अतीत-मोह की तुलना से यह वात अच्छा तरह स्पष्ट हो सकती है 'जीवन निशीथ के अंधकार' में सन तीस के बाद का मध्यवगींय मन स्थित का सारी चेदना साकार हो उठी है। इस 'दुखमय जीवन का प्रकाश' भी अद्भुत विरोधाभास है।

> पावम रजनी में जुगुन् गण को दौड़ पकड़ता में निराश उन ज्योतिकणों का कर विनाश !

ऐसी ही मन स्थिति में मनु की आँखों के सामने उजड़ा सूना सारस्वत नगर-प्रान्त आता है सरस्वती नदी के किनारे वैठे-वैठे मनु को सारस्वत नगर के विध्वस की विगत स्मृति ताना हो आती है। निस प्रकार देवसम्यता नल प्लावन से नष्ट हुई थी, उसी प्रकार सारस्वत नगर देवासुर सप्राम से नष्ट हुआ। प्रसाद के अनुसार यह देवासुर सप्राम भी एक प्रतीक है। वन्तुत यह आत्मवादी और बुद्धिवादी विचार धारों का राधर्ष है जिनमें से एक भोगवादी है तो दूसरी दु खबादी।

सारस्वत नगर का यह रायर्ष वस्तुंत श्रद्धा श्रीर मनु के राधर्ष का ही दूसरा पहलू है। इसीलिये सांरस्वत नगर के विगत रोप्राम की याद श्राते ही मनु को लगता है कि—

वह पूर्व द्वन्द्र परिवर्तित हो सुभको वना रहा श्रिधिक दीन सचसुच मैं हूं श्रद्धाविहीन।

अन्तर्द्ध नि इसी स्थिति मे मनु के सामने सारस्वत नगर की रानी इड़ा उपस्थित होती है। इड़ा मनु के मानसिक पश्चाताप को चरण मर में दूर करती है बुद्धिविवेक से काम लेने का परामर्श देती है। दूसरे शब्दों में मनु बुद्धि विवेक के आधार पर श्रद्धा को त्यागर्न की पीड़ा मन से निकाल फेंक्ने हैं और अगो कर्म करने के लिए अअसर होते हैं।

ध्यान देने की बात है कि महाप्रलय के बाद मनु की चिन्ता माबुक आत्म विश्वास से दूर हुई थी लेकिन इस बार की चिन्ता बुटि-विवेक से शमित हुई। वह छायाबाद के उदय काल की मन रिथित भी और यह प्रगतिबाद के उदय काल की अथवा छायाबाद के श्रंतिम समय की है।

बुद्धि के वल से मनु ने सारस्वत नगर का पुनर्निर्माण किया; विज्ञान के द्वारा उन्होंने प्रकृति पर विजय प्राप्त की; उत्पादन के वड़े वड़े यत्र 'खड़े किए; श्रीर लोक-क्ल्याण के लिए प्रचातत्र की' स्थापना की। इन सभी का अर्थ है श्रीचोगिक क्रान्ति तथा आधुनिक प्राचातत्र की स्थापना।

पश्चात् मनु में श्रिधनायक शाहीं की मांवना उत्पन्न होती है। इसका प्रारम इड़ा पर श्रिधकार बमाने की मावना से होता है। दूसरे शब्दों में यह बुद्धि पर बलात्कार है। यहाँ प्रसाद बी ने दिखाया है कि किस प्रकार प्रचातन से ही फांसिएम पैदा हुआ। इसकी परिशाति प्रचातन श्रीर फांसिएम के सधर्ष

## इतिहास श्रीर श्रालीचरा

के रूप में होतों हे जिसे प्रसाद जी ने एक ख्रोर मनु तथा दूसरी छोर नारी जनता, इड़ा और समस्त प्राकृतिक शक्तियों को मान कर चित्रत किया है।

सारस्वत नगर की वैज्ञानिक सभ्यता की त्रालोचना प्रसाद जी ने ज्ञान. इच्छा श्रोर किया को श्रलग-श्रलग स्थित त्रिपुर प्रतीक से भी की है। कहने को तो ये त्रिपुर श्राकाश में हैं परंतु वस्तुत इनका भी संबंध सारस्वत नगर से ही है।

> ज्ञान दूर कुछ किया भिन्न है इच्छा क्यों पूरी हो मन की एक दूसरे से न भिल सक यह विडम्पना है जीवन की

काम।यनी की इन पंक्तियों को इलियट के 'हलों मेन' कविता की निम्नलिखित पंक्तियों के साथ रखकर समका ना सकता है—

> विट्बीन् द श्राइडिया एंड द रिएलिटी विट्बीन् द मोशन एंड द एक्ट फाल्स द शेंडो ।

परंतु प्रसाद जी का त्रिपुर-प्रतीक इलियट से वहीं अधिक नित्रात्मक श्रोर उटात्त है। जहाँ तक प्रसाद जी ने इन तीनों लोकों के श्रलगाव का चित्रण किया है, वहाँ तक तो ययार्थ है लेकिन प्यों ही वे श्रद्धा की ऐन्द्रजालिक स्मिति से इन तीनों को श्राकाश में मिला देने का प्रयन्न करते हैं, वह क्लपना प्रतीत होती है। इसीलिए त्रिपुर का वास्तविक चित्रण नहाँ श्राकर्षक है, वहाँ काल्यनिक चित्रण नीरस है।

सारस्वत नगर के राजा-प्रजा नंत्राम में प्रचाद जी की यथार्थ हिष्ट ने राजा के विरुद्ध प्रजा की शक्ति तथा उसके विवेक को विजया दिखाया है। प्रचाद जी के नित्रण से खाफ है कि इसमें सारा दोष मनु के श्रहंवाद श्रीर एकाधिनार-भावना का है, इड़ा का दोष तिनक भी नहीं है। फिर मी श्रद्धा के मुख ते प्रयाद जी ने सारा दोष इड़ा को दिलवाया है। श्रद्धा के लिये यह स्वामाविक है कि वह श्रपने पित को दोष देने जी जगह श्रपनी सीत को ही

दोप दे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग मायुक श्रद्धा की बात का विश्वास कर लें। यहाँ मनु श्रीर श्रद्धा की श्रपेक्षा इटा का चरित्र श्रिषक कैंचा दिखाई पड़ता है।

दूसरी श्रोर मनु का अत्यत लवाजनक रूप धामने श्राता है। एक तो उन्हें श्रपने किये का कोई पश्चाताप नहीं, दूसरे वे लौटकर श्रद्धा की शरण लेते हैं श्रीर दामा मांगते हैं; यही नहीं, वे इड़ा के पास से कहीं दूर भाग जाना चाहते हैं। ये तमाम बातें पराजित मध्यवर्ग के जुद्धि-विरोध श्रीर श्रध श्रद्धा हैं। यूरोप श्रीर श्रमेरिका में श्राज ऐसे बहुत से लेखक श्रीर विचारक हैं जो इसाइयत की श्रंध श्रद्धा के विरुद्ध वैद्यानिक जुद्धिवाद को जन्म देने के बाद श्रव फिर उस श्रध श्रद्धा में लौट जाना चाहते हैं। हमारे यहां भी ऐसे लोग निकल रहे हैं।

परन्तु वास्तविकता के अन्तर्द्र ष्टा प्रसाद वां ने निर्भान्त रूप ते यहां दिख-लाया है कि मनु श्रोर अदा के कैलार भाग जाने से मानव जाति का इतिहास ममात नहीं हो गया। विष्ठ जनता ने प्राकृतिक शिक्तियों के द्वारा अधिनायक शाही को हराया श्रीर बुद्धि का उद्धार किया उसका विकास रुक कैसे सकता है ? मानव-विकास की इस तीसरी मिनल पर मनु का पुत्र मानव श्राता है। विष तरह मनु देवसम्यता के ध्वंसावशेष थे, उसी प्रकार मानव मनु की प्रचातात्रिक सम्यता का अवशेष है।

व्यान देने की वात है कि मनु के घायल होने का सारा दोष इड़ा को देते हुये मीं श्रद्धा ने श्रपने पुत्र 'मानव' को इड़ा के ही हायों सौंपने में कल्याण सममा। यह पूर्वप्रह के ऊपर वास्तिवकता की विचय का प्रमाण है। पलायन-वादी श्रघ श्रद्धावादी मनु के विपरीत मानव बुद्धिवादी नई पीढ़ो का प्रतीक है।

इन तमाम बातों से एक बात स्वष्ट है कि यदि वास्तविकता के साथ साहि-त्यकार का सम्बंध धनिष्ठ हो, तो उसकी इच्छा के बावजूद रचना में वास्तविकता का प्रमावशाली चित्रण हो जाता है। श्रपनी श्रोर से प्रसाद जो ने केंलास पर मनु की यात्रा तथा श्रद्धावाद की ही स्थापना करनी चाही है लेकिन मानवता का मिक्प इड़ा श्रीर मानव के हाथ दिखाई पड़ता है। श्रपनी श्रोर से प्रसाद ची ने शात, स्थिर, श्रिहिन्सावादी श्रद्धा को श्रेष्ठ बताया है लेकिन कार्यों से इडा श्रीचक प्रेरणादायिनी दिखाई देती है।

#### इतिहास श्रीर श्रालोचना

चो कार्य श्रद्धा नहीं कर सकी उसे इड़ा ने पूरा किया श्रौर श्रागे भी मानव के द्वारा उस कार्य को श्रागे बड़ाने का बत लिया। इसके विपरीत श्रद्धा ने मनु को भावुक ढङ्ग से श्रात्मविश्वास तो दिया लेकिन स्वतन्त्र व्यक्तित्व के श्रभाव में वह मनु के लिये सहायक न हो सकी श्रौर श्रन्त में जब उसने सहायता की भी तो मनु को निष्क्रिय बनाने में।

इस प्रकार कामायनी के प्रतीकों की व्याख्या से पता चलता है कि प्रसाद जी ने इनके माध्यम से ब्राधुनिक भारतीय जीवन की वास्तविकता चित्रित की है। जिस क्रम से वास्तविकता में परिवर्तन होता गया है, उसी क्रम से उन्होंने प्रतीकों के रूप ब्रोर श्र्य में भी परिवर्तन किया है। इस दृष्टि से प्रसाद जी के प्रतीक सर्वथा नये हैं क्योंकि ये परिवर्तन शील तथा विकामशील प्रतीक है। जो इन प्रतीकों की गतिशीलता नहीं समभते, उन्हें कामायनी कठिन प्रतीत होती है। जो ब्रपने जड़ विचारों के पैमाने से कामायनी को मायने की कोशिश करते हैं, उन्हें सबसे पहले ब्रपने दिमाग में हरकत पैदा करनी चाहिए।

इसमें कोई शक नहीं कि कामायनी के प्रतोक एक हद तक छायावाटी आवरण से ढ के हुए हैं लेकिन दूसरी ओर उनमें अपने युग की जावन सन-र्याओं का रपंदन भी है। प्रसाद जा ने अपने युग का वास्तिकता को इतने व्यापक सामाजिक परिवेश में तथा भावन। के गहरे स्तरों के साथ चित्रित किया है कि इन प्रतीकों में युग-युग को रसमग्न और प्रेरित करने की ज्ञमता आगड़ है। इतने विशाल आधार पर इतने चित्रात्मक ढड़ से आधुनिक समाज का सबर्ण किसी हिन्दों काव्य में चित्रित नहीं हुआ है, और जहाँ तक मैंने पट्टा है अन्य भाषाओं में भी शायट ही कोई ऐसी कितता मिले। इलियट की 'विस्टलेंट' अत्यधिक व्यंगात्मक, प्रस्तगर्मी और प्रतीकात्मक होते हुए भी मानव विकास के मविष्य की ओर इतना विवेकपूर्ण और आस्थापूर्ण संकेत नहीं करती।

पारस्परिक सापेचता श्रीर कथा प्रवाह में इन प्रतीकों का श्रध्ययन कर लेने के बाद श्रव इनमें से कुछ को श्रलग श्रलग कर लेना टीक होगा।

सबसे दिलचस्य प्रतीक है सारश्वत नगर जो इलियट के 'वेस्टलेंड' की याद दिलाता है। परन्तु दोनों में मो द्रांतर काफी है। इलियट का 'वेस्टलेंट' यूरोप – विशेषत इंग्लेंड—के हासोन्मुखी वोर्ज्या सम्यता का प्रतीक हैं सब कि प्रसाद का 'सारस्वत नगर' भारत के विकासोन्मुख राष्ट्र नागरण का प्रतीक है। सारस्वत नगर के वर्ग-भेद, ज्ञान-इच्छा-क्रिया भेद श्रादि की श्रालोचना करते हुए भी प्रसाद जी ने उसके वैज्ञानिक विकास, श्रौद्योगिक उत्थान तथा लोक-सगठन की प्रशासा की है। इसके साथ ही उन्होंने श्रिधनायकवाद की पराजय तथा जन शक्ति की विजय का चित्रण करके भारतीय स्वाधीनता के भावी कर की श्रोर भी सकेत किया है।

कामायनों का सबसे श्रांधक विवाद प्रस्त प्रतीक है इड़ा। प्रसाद जी के विशेष दृष्टिकोण के वावजूद वैज्ञानिक बुद्धि के प्रतीक हड़ा की विजय होती है। फिर भी श्रालोचकां ने इड़ा की उपेचा की है। जिन लोगों के संस्कार छायाबादी भाष्ठकता से निर्मित हैं उन्हें इड़ा की तेजी दर्दाश्त नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे समाज श्रीर साहित्य का प्रगति होती जायगी, नई पीडी के युवक इडा के महत्व को समभते जायेंगे।

इड़ा के विषरीत कामायनी के प्रेमी श्रद्धा का प्रचार करते श्रिधिक दिखाई पड़ते हैं श्रोर 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो' वाला छुद उनकी जवान पर रहता है। बहुत से लोग इसीको कामायनी का सदेश भी वताते हैं। ये लोग वस्तुत नारी-पराधीनता के प्रचारक हैं श्रौर प्रसाद जी के मोहक शब्दों की श्राह में श्रपने पुरुषत्व का श्रिधिकार प्रतिष्ठित करना चाहते हैं।

कामायनी का सबसे विचित्र प्रतीक है काम को प्रसाद नी ने जीवन की भूल शिक तथा मानव सम्यता की न्यादि वासना के रूप में चित्रित किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि काम की इस कल्पना के भूल में फ्रायड की तेक्स सम्बन्धी मान्यता का गहरा प्रभाव है। प्रसाद नी ने रोमाधिक प्रेम-भावना को फ़ायड के सहारे एक सैडान्तिक रूप देने का प्रयत्न किया है।

मनु कामायनी का केन्द्रीय प्रतीक हं जिसकी चिन्ता, असन्तोष, साइसिकता ज्ञान की पिपासा, प्रगति की आकाद्या, निरन्तर कर्म की प्रवृत्ति, सौंदर्य-मुग्धता प्रेम मावना इत्यादि आधुनिक मारतीय युवक की स्वस्थ मावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी ओर उसका एकाकीपन, आह्माव, एकाधिकार-माव, आदर्श लोक में पालायन इत्यादि उसकी दुर्वलताएँ हैं।

इस प्रकार प्रसाद जी ने कामायनी में आधुनिक भारतीय सम्यता के विविद्य पहलुओं क सजीव चित्रण किया है। इसी माने में कामायनी भारत की आधुनिक सम्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है।